

#### धन्यवाद

( कहानी-संग्रह )



हिन्दी प्रचारक पुरुतकालय <sup>बनारस</sup>। प्रकाशक श्रोम्प्रकाश बेरी, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, पो० बक्स नं० ७०, ज्ञानवापी; हिन्द्रिक्ष

प्रथम संस्करण : नवम्बर १९४५ मूल्य : वो रुपया

मृतकः श्रीकृष्णचन्द्र बेरी, विद्यामन्दिर प्रेस लि०, शै०१५/२४, मानमन्दिर, भगरस ।

#### धन्यवाद

कहानियोंकी गति विचित्र तीव्रतासे बढ़ती चली जा रही है। लिखनेवालोंकी, पढ़नेवालोंकी नहीं। छापनेवालोंकी गति उससे भी श्रीमी है। फिर भी में नवीन कहानियोंका संग्रह लेकर पाठकोंके सामने था रहा हूँ। मेरे साठवें जन्म दिवसपर लोगोंने उपहार दिये। ग्राशीवांद दिया। मुन्ने धन्यवाद देना उचित था। शालीनता यहीं कहती है, भले ग्रादमीका यही कर्त्तंच्य है। इसीलिये यह संग्रह प्रस्तुत किया गया है।

हास ग्रीर विनोदका, ह्यूमरका, श्रपना ग्रलग संसार होता है। वहाँका जीवन, रहन-सहन, मोजन-पानी, वेश-भूषा निराला है। वह साहित्यके विश्वका मंगलकारी मंगल ग्रह है। वहाँके प्राणीको श्राप साधारण ढंगका नहीं पा सकते । वहाँ भैरवी संध्याको गायी जाती है और विहास दोपहरको। वहाँका भोजन रोटी-चावल नहीं, कुछ ऐसा खाद्य है जिससे कभी पेट नहीं भरता, और अजीर्ण कभी नहीं होता। वहाँका पेय ऐसी शराब है जिसमें नगा है किन्तु अल-कोहल नहीं जो यक्तको नष्ट कर दे। इसलिये ऐसे प्राणीकी रचना, जो उसी संसारका निवासी हो कुछ ग्रटपटी, साहित्यिक सिद्धान्तोंसे सामंजस्य न रखनेवाली हो तो किसीको बाश्चयं न होना चाहिये। चरित्र-चित्रण, कथावस्तुकी सजाबद, घटनाश्रोंकी तार्किकता, चरित्रों का संधर्ष यदि साहित्यके भक्काइ मालोचक इनमें सीजेंगे तो न पाएँगे। न तो यह कहानियाँ कला कलाके लियेके श्रिद्धान्तसे लिखी गयी, न उपयोगिताबादके सिद्धान्तसे । न यह प्रयोगवादी है न मानर्स्वादी। यह रचनाएँ बनारसवादी हैं। कभी किसी बादसे संबंध नहीं रहा। थोड़ा निजामाबाद और इलाहाबादसे रहा।

पहलेम जीवनके कुछ मीठे वर्ष ग्रौर दूसरा शिक्षाके कारण किन्तु ग्रव वह दिन इतने दूर हो गये कि कमी-कभी स्मृति द्वारा भी दर्शन देते हैं।

बनारसवाद साहित्यका वह बाद है जो चिरंतन कालसे चला ग्रा रहा है जी सबसे प्रलग, सबसे मिला हुआ है। जिसमें सब गुड़ है। कुछ लोगोंका कहना है बनारसमें साहित्यकार नहीं हैं। उनका कथन ठीक है। यहाँ संत होते हैं साहित्यकार नहीं। भौर जो संत नहीं होते वह पस्त होते हैं। वादसे परे, विवादसे दूर, जाद्धवीको माता, विश्वनाथको बाबा समझकर जीवन यापन करते हैं। वह ताव पर जिसते हैं, बनावसे मागते हैं। इसी परंपराका लघु संस्करण में भी हूँ। यह कहानियां इसी मनोवृत्तिकी वानगी हैं। इन कहानियों में रोमांसकी भी पट मिलेगी, किन्तु अधिकांश कहानियाँ ऐसी मिलेंगी जिनमें विसी-विसाई प्रेमकी गायाका ग्रमाव होगा। जीवनकी अनेक दिशाएँ हैं उस स्रोर भी निगाह डाली गयी है। भले ही दृष्टि तिरह्यी हो, वक्र हो। ग्रपनी रचनाओंकी स्वयं ग्राली-चना करनेकी बान नहीं है यद्यपि यह भी प्रथा हिन्दीमें नवीन न होगी। परन्तु यह पुस्तक पाठक कहानी पढ़नेके लिये लेगा. मेरी आलीवना पढ़नेके लिये नहीं। में बरनई शा नहीं कि सौ पेजकी भूमिका लिखकर पाठकके सिरमें पीड़ा उत्पन्न कर व्यर्थका ऐसपिरीन में पैसा बरबाद कराऊँ। में समझता हुँ जो लोग यह कहानियाँ पढ़ेंगे इतनी समझदारी रखते होंगे कि इनकी अच्छाई-बुराई समझ सकें। मेरे लिये उनका अधिक मूल्य है उन लोगोंकी अपेक्षा जी सेंटसबरी, रिचर्ड्स, प्रवरकम्बी प्रथवा लंबकके गर्जसे मारतका बुना कपड़ा नापते हैं। फिर मैं तो वह चित्र बनाता हूँ जिसका रंग कुछ मिन्न है। उसका मृत्य बाजारमें बुछ है कि नहीं इसेंमें भी संदेह है।

-वेदंव बनारसी



# जिन बन्धुग्रों, मित्रों तथा संस्थाग्रोंने तथा पत्रोंने मेरी साठवीं वर्षगांठपर मेरे प्रति स्नेह तथा सहदयता दिखायी मुझे ग्राशिवाद दिया

उन सबको

श्रद्धा तथा प्रेमपूर्वंक यह कृति

समर्पित

प्रबोधिनी एकादशी, २०१२



## अनुसूची

| १. घन्यवाद                         | (          |
|------------------------------------|------------|
| २. भावी कहानीकार                   | 9          |
| ् इ. अभिनय                         | <b>?</b> 3 |
| ४. गुप्त-समिति                     | 20         |
| ५. जुवेना                          | 99         |
| ६. साइकोलोजिस्ट थानेदार            | 9.5        |
| ७. सजीव                            | Şu         |
| <b>म. मेरी बिल्ली</b>              | ४२         |
| ६. प्राफेंसर पिल्लेका प्रेम        | ४व         |
| १०, ग्रात्महत्या का ग्रन्त         | KA         |
| ११. वकील साहबकी गाय                | 49         |
| २. नया रेडियो-चं-चं, च्-च्ं, मॉ-मॉ | \$\$       |
| १३. कविवर प्रमा                    | 99         |
| १४. ख्यार                          | 57         |
| १४. चीपट                           | <b>#8</b>  |
| १६. पराजय                          | £X         |
| ७. हाणी की सवारी                   | १०२        |
| व. वकरगैया                         | 80\$       |
| 8. बेबफार किसकी                    | 99=        |

#### धन्यवाद्

उत्तरकी धोर धाकाच ऐसा जान पड़ा मानो किसी कामिनीने श्रपनी श्रौंखोंका काजल पोंछ दिया है। ऐसे समय घरमें रहता बैसा ही था जैसे युरेनियममें मणु चिनितका बंदी होता। चल पड़ा। ग्रीर रिक्शेवालेसे राजवाट चलनेको कहा। दुलियाके श्रीसुके समान, जान पड़ताबा माकाश ग्रव टपका ग्रव टपका। में कह नहीं सकता किंदु ऐसा समझता है कि बोमपेन पीनेपर भी वही भवस्था होती होगी जो हवा लगनेसे मेरी हो रही थी। धरीरकी रतें विजलीका तार वन रही थीं। यह आश्चर्यकी बात थी कि में उछल नहीं रहा था। रिकक्षेपर बैठा चला जा रहा या। कभी कभी हवामें उड़ती एक बूंव सिर पर पड़ जाती तो कैसा ही झानन्द भाता जो उस यात्रीको भाता होगा जो जेठकी कुपहरीमें चार भील पैक्ल जलकर आये और उसे अंगूर, अनार धीर संतरेके रस मिलाकर उसमें मिश्री और बरफ डालकर पीनेको दिया जाय । इस समय मेरे हृदयमें गुदगुदी, मस्तिष्क्रमें करपना, भौलोंमें नवा, नसोंमें विजली और मनमे सरंगें थीं।

कहाँ जाना है उह समझकर नहीं चला था। निदिष्ट स्थान सोचकर चलनेमें मनुष्य मधीन हो जाता है। सामें बंबा हुआ, स्थान निद्चित सब सीमा बढ़, तब उड़ानके निये अवसुर कहाँ। "चलना है वस इसलिये चले" में ही सुख और आनन्द है रिक्शेंसे जतर पड़ा और राजधाटके कुलप्द चलने लगा। हवाकी गित इस समय तील थी। इस समय उसकी चाल, प्रात:काल छोटे बालककी स्कूल जानेवाली न थी। आक्रमण करनेवाली सेनाकी 'थी। किंतु थी शीतलता। ऊपर आकाशमें मेघोंकी ज़ह-पर-तह जम रही थी जैसे जिला बोडंके प्रध्यापकोंका बेतन प्रति मास एकत्र होता जाता है। पुलके नीचे कीम रंगकी गंगाकी आरा जा रही थी जैसे विलंब हो जानेपर अध्यापक स्कूलकी और वौड़ा चला जाता है। पवन और गंगाकी धारा एक ही रागमें गा रही थी।

पुलपर केवल दो व्यक्ति उधरसे नगरकी श्रोर शाते दिशायी पड़े। उनके पांत्र भी गतिवान से। आती किसीका तार किये जा रहे हैं। उस समय मुझे तेज चलना उसी प्रकार जान प्रक्री जैसे कोई गुजाबके फलके पास जाम और हाथमें बाँडा चूम जानेसे माग खड़ा हो। मुझसे जितना श्रीमा बन पड़ा चल रहा था। हवाकी एक-एक चूँट बह्मामंद सहोदर जान पड़ती थी।

पुल पार किया और बोही दूर बला गया तब ध्यान आया कि छाता तो है नहीं, छड़ी भी नहीं. है। घड़ीमें सात बजे थे। अभी जो आनन्द था वह मयमे परिवर्तित ही गया। अभी-अभी एक शण पहिलों जिस बाताचरणने अपेगी मातकताथें मुझे डुबो दिया था उसीने मेरे हुइयमें मयकी सिहरत उत्पन्न कर ही। बीट जाना ही उचित था। बदली की बहार और शंकाणी सकीरों

का स्नानन्द ले चुका था। पता न था सुधा भी सीमाके बाहर गरल हो जाती है। पुलसे दो सौ गज आगे गया था। पाँव फिरनेवाले थे कि दाहिने हाथ सौ गज पर मद प्रकाश दिखायी पड़ा। इसी समय चपलाकी चमकने क्षण करके लिये मध्याह्न का प्रकाश कर दिया और जहाँ जुगनूसा दिखायी दिया था घहाँ चार चेहरे दिखायी पड़े। और यदि मेरे चश्मे की तालकी शक्ति ठीक थी तो दो उसमे महिलाएँ थीं।

निर्जन नीरव मैदान, चारो श्रीर घरका चिह्न भी नहीं था।
यदि स्त्रियों के चेहरे न दिखायी देते तो श्रद्धय ही मैं समझता कि
चीर लूटका माल बाँट रहे हैं। श्रयवा कोई षड्यत्रकारी दल कोई
विभीषिकापूर्ण कार्यं क्रम बना रहा है। यदि यह कोई रोमांस का श्रम्यास
था तो ढंग प्रद्मुत था, तवीयतदारी थी तो निहायत नंबीन, कोई
प्रयोग था तो साहसकी सीढ़ीका कचा ढढा था, विक्रानिक थी तो
श्रनोखी थी श्रीर दार्शनिकता थी तो पानलपन की सीमां पर थी।
सोचा जरा येल्ं तो।

जानता या कि जहाँ महिलाएँ सभी बातोमें, पुरुषोके समा-नाम्तर वल रही हैं, चोरी और लूद, डाके और हत्यामें भी पुरुषों से पीछें न होणी। किन्तु उस समय बात ब्यानमें न आयी। बढ़ा। और पान में ने जलते बढ़ाये। दश मिनस्में इनके निकट पहुँचा। मेरा अनुमान दोक था। दो पुरुष और दो स्थियां थीं। एकके बीक एक जालदेन रखी थी। मुझे देखते ही उन्होंने कहा भाइये आहम् क्षेत्र समझा कोई परिचित्त व्यक्ति है। पुरुषों की अवस्था तीस साल के लगमग थी, और स्त्रियों की चौबीस पचीस। पुरुष भी सुन्दर थे और स्त्रियों चित्तको आकृष्ट करनेवाली थीं। उनके मुखसे सलोनापन टपक रहा था। आंख बड़ी-बड़ी और केश्याश हवाके सकीरोंसे कुरती लड़ रहे थ। पुरुषोंका चेहरा अच्छी तरह साफ था। यह लोग कालीनपर बैठे थे। कालीन मदोहीकी प्रथम अंणीकी जान पड़ती थी। मैं ठिठक गया। बोला—क्षमा कोजियेगा और लौटनेके लिये चूमा। उनमेंसे एकने खड़े होकर मेरा हाथ पकड़ लिया। वह बोला—बैठिये साहब। स्त्रियोंकी क्रीर संकेत करके बोला—वह मेरी पत्नी हैं और यह इनकी बबरानेकी कोई बात नहीं है। हम लोग तूफानसे जानेवाले हैं। बरसे निकल पड़े। घटा थिर गयो। सोवा स्टेशनपर बैठनेसे अच्छा यहीं बैठकर कुछ खा-पी लिया जाय। क्या आपको मौसम सुहाबना नहीं लगता।

अब माग जाना भी संभव न था। में बैठ गया। उनमें से एक बोला अच्छा कुछ खाइये। मोजनमें विष देने की कथा में नित्य ही पढ़ता हूँ, मनमें भय बढ़ने लगा। यह भी देखता था कि देखने में जो इतने मलेमानुस हैं वह क्या कभी इतने मिलन और पतित हो सकते ह कि हत्यारे हों। किन्तु सीनके चषकमें मीराको हलाहल दिया गया था। उन लोगोंने शायद मेरे मनका भाव ताड़ लिया। कहा ,.. लीजिये हम भी खाते हैं। हम लोग तो खाने जा ही रहे ये कि आप आ गये। दी बड़े-बड़े प्लेट रखे थे। मलाईकी बरफी थी, रसगुल्ल थे, सेकका मुरम्बा था, खस्तेकी पूरियाँ थीं। बरसे यह लोग साये थे और अच्छी मात्रामें लागे थे। एकमें दोनों महिलायें बानें खाये थे और अच्छी मात्रामें लागे थे। एकमें दोनों महिलायें बानें

लगीं, अलग दोनेंमें मुझे दे दिया और एक प्लेटमें वह दोनों खाने लगे। बीच-बीच दोनों हास्य-विनोदपूर्ण बार्से मुझसे करते जाते थे। इतनी दूर चलने और विजली मरी हवाने मुख तो ऐसी बढ़ा दी थी जैसे पानी देखकर लौकी बढ़ती है। फिर मी शिष्टाचारके कारण मेने यह न दिखाया कि मै भूखा हूँ। वह दो रसगुरुने खाते थे तो में भाषा। उन लोगोंने अपना मोजन समाप्त कर निया और मैंने एक रसगुरुला और आधी पूरी खायी थी। प्लेटमें एक ब्रंब टपसे गिरी। यह वर्षाके व्याकरणका पहिला सूत्र था। अभी में सोच ही रहा था कि साफ प्लेटपर बूंद गिरकर एसी बिख गयी जैसे अष्ट योगीकी चित्तवृत्ति। तबसे दूसरी व्य मेरे सिरमर गिरी। इसपर सोचनेका अभी अवसर भी नहीं मिला था कि तीसरी। इन तीन बहनोंकी घरापर उतरते देख और सिवयोंके संतोषका बांध टूट गया। सब जोग उठ खड़े हए। खड़ा होना मानी सिंगनल था। हवाका झोंका साया सौर लालटेन दरिवने दीपकके समान तुरत बुझ गया। एक माईने सूटकेस लिया इसरेने हील्डाल । एक महिलाने टिफिन कैरियर दूसरीले लालटेन और सुराही। एक महोदय संकोच करते बोले-यदि कालीन भाप पहुचा दें तो बड़ी देशा होगी। बुरा न मानियेगा यहाँपर कोई नहीं हैं। जो आदमी जाया था उसे हमने बुलाया धनर्य था, किन्तु अब यहाँ ठहरना हो नहीं सकता। नहीं तो यह स्त्रियाँ लें ही चलेंगी। मेंने 'यत्र नार्यस्तु पुरुवन्ते रमन्ते तत्र वेवता' ही नहीं गहा था, अंग्रेजी भी पढ़ी थी 'लेडीज फार्स्ट'--स्नियाँ कास्तीन लेकर चलें इससे पहिले गंगा नहीं किसी गड़हीमें बूब मरूँ। कालीन लनेटने लेगा। एक बोला—उलटे लपेटियेगा नहीं तो भींगकर खराब हो जायगी। पाँच रूपये फुट खरीदी है।

प्रव तक सबसे मारी चीज मैंने उठायी थीं वह वेब्स्टर डिक्शनरी थी। किसी-किसी प्रकार कालीन उठा ली। वह लीग श्राने-झाने चले। बूंदें हलकी थीं। रातका समय। श्रामेरी ऐसा मानी प्रावन्तके कमरेमें टहल रहा हूं। कीन वेखता है। ईक्वर देख रहा होगा तो उसे इससे क्या। कालीन सिरपर रख ली। सड़क तक पहुँचते-महुँचते इंद्रने जलको पूर्ण स्वतंत्रता दे दी। वड़ा प्रच्छा लगा। छाता नहीं था, तो कुछ तो रक्षा हुई। किन्तु पाँच मिनटके बाद ऐसा जान पड़ा कि सिरपर किसीने कील्ह रख दिया है। माने पुल तक पहुँचते पहुँचते ऐसा मामास होने लगा कि सिरपर बड़ी लाइनकी डाक गाड़ीका ईजन है। वह घून-चून कर पीछ देवते जाते थे नहीं तो वहीं गंगाकी घारा द्वारा उसे हुगली पहुँचा देता। गरदन पेटमें नहीं चँस गयी इसका भारचयं है। राहमें यदि विश्वामके लिय ककता और उसे उतारता तब तो फिर उठाना केनके सिवा और किसीकी धिकतके बाहर था।

में स्वयं नहीं जानता स्टेशन कैसे पहुँचो। पहुँचते ही उसे नहीं पटका। उन लोगोंने कहा धन्यवाद। बन्यवादका श्रम्भ ऐसा लगा जैसा कोई वस्तुं सो जाने पर ठीकले म रखनेकी सीखा जिना उत्तर विये चना। कई शोशियौ एमजोकेशनकी मिजीं। गरदन इतनी मजबूत हो गयी कि ट्रैक्टर सींच सकता हैं।

### भावी कहानीकार

बी० ए० पास करनेके बाद सालगर तक नौकरीकी खोजग्रें कुछ पैसे रेलवेकी, जुछ डाक-विभागकी, मैते पुरस्कारमें दिये। तपसे परमात्मा, जपसे देवता, भीर गपसे मानन्व भिल जानेकी सम्मानना है, परन्तु नोकरी जप तप अथवा गप से भी नहीं मिलती। मजनुको लेला नहीं मिली, फरहादका ग्रीरीसे मिलाप न हमा। उन्हींका साप यह पड़ां कि बोसवीं सदीमें युवकोको नौकरी स मेंट नहीं। मगर करना तो कुछ चाहिए ही। बेकारीका एकमान सहारा बिना प्रीका व्यवसाय, नाम कमानेका सबसे सरल उपाय. श्रवने बैरियोंको गालो देनेका आसान तरीका साहित्य-सेवा है। इसके लिथे कुछ पढ़नेकी भी मावश्यकता नहीं है। तुलसी मीर सूर किस विववविद्यालयके ग्रेजुएट थे। बिहारी भीर केशवके पास कीन-सी डिगरी थी। शेनसपीयर किस गुरुकुलके विद्यालंकार थे। उसरखैयाम कौन काशीके साहित्याचार्म थे। इतने बड़े-बड़े साहित्यकार संसारमें पैदा हुए घीर घमर साहित्य छोड़कर मर गये, तब फिर साहित्यकारीमें पठन-पाठनकी सस्वामाविक कियाकी क्या भावध्य-कता। मैंने जब इस बातपर पूर्णतः विचार किया तब सीचा कि श्रमीतककी अवस्था मैंने मुखंताके सागरमें कृती दी। तने दिनीं जीवन व्यर्थ नव्द किया । भीर प्रायश्चित्त-स्वरूप हिन्दीका लेखक बन गया।

मेने इसकें इजेंतक ज़िन्ही पढ़ी थी। मेरा ऐसा विचार है भीर बहत ऊँचा विचार है कि हिन्दी-लेखक होनेके लिए इतनी हिन्दी पढ लेना पर्याप्त है। ग्रीर हिन्दीमें पढ़ना ही क्या है। फिर जो कुछ है भी उसे मौलिक लेखक क्यों पढ़े और मैं मौलिक साहित्यकार बनना चाहता था। एक जिस्ता कागज मौर बारह मानेकी एक जापानी फाउन्टेनपेन लेकर एक चौकीपर बैठ गया और लेखक बन गया। आध घंटे सिरपर हाथ भीर हाथमें कलम रखकर सोचता रहा कि क्या जिला। हिन्दी-साहित्य दो वस्तुओं के जिये विख्यात है....कविता भीर कहानी । जिल्ला तो दोनोंका ही सरल है, परन्त यह सन रखा था कि कहानी जिखनेमें पैसे मिलते हैं। यों तो कवि-सम्मेलन होनेपर मार्ग-व्ययमेंसे कवियोंको भी कछ वच ही रहता है, दूसरे भाड़ा मिलनेपर तीसरे वर्जेंसे महात्मा गांधीकी दुहाई देकर चलनेसे भाषे-आधकी बचत हो ही जाती है। परन्तु कवि-सम्मेलन तो सालमें पाँच ही छः बार होते हैं, और कहानीकी माँग वियोगीके प्रांधुके समान निरन्तर जारी रहती है। मैंने भी कहानी ही लिखनेकी ठानी। बैठे-बैठे बहुस सीचा, परन्तु कोई प्लाट ध्यानमें नहीं श्राया । मेरे नगरमें एक विख्यात लेखक थे। मैंने उनसे सलाह लेना उचीत समझा। उन्होंने कहा- 'सबसे सुन्दर कहानी वह होती है, जो स्वाभाविक होती है। लोगोंको देखिये-मालिये, उनके जीवत-वरितको जानिये, उसीपर कहामी लिख डालिये।

मुझे क्या पता था कि कहानी लिखना इतना सरल है।

नाहक उनका एहसान लिया। संघ्या समय लोगोंके जीवन-निरीक्षण का विचार किया और यह भी निश्चय किया कि लोगोंसे उनकी जीवन-सम्बन्धी घटनाओंको पूर्छूगा। प्रत्येक व्यक्तिके जीवनमें रोमान्स भीर प्रेमालाप, भीर वियोग भीर मिलन सभी होते है। बनारसके ऐसा और नगर कहा मिलेगा ऐसी बातोंके लिये।

जाडेकी संच्या थी। नी बजेके समय काशीके चौकमे कुछ सन्नाटा होने जगता है। ऐसे ही समयमें, मिबब्यका साहित्यकार, कष्ठानीके प्लाटकी खोजमे निकला। कोलम्बस हिन्दुस्तानकी लीजमें इस उत्साहसे न निकला होगा, न महात्माजी दंडी यात्रामे इस जोशसे निकले होंगे। चीककी चीमुहानीके पास तीन युवक एक साथ चले जा रहे थे। मैने उनमेसे एककी कहते सना सुन्दरता ऐसी होती चाहिए । मैने समझा, कहानीका रोमोटिक प्लाट अवस्य ही इनसे मिलेगा। में उनके पीछे हो चला। यह सोचा कि इन लोगोंकी बाते सुनकर बागे चलकर इनसे बाते कक्ष्या। वे लोग पानकी दुकानपर लड़े होकर पान खाने लगे। में भी षूरपर खड़ा होकर इनकी ग्रीर देखता रहा। जब वह वहसि चले, तब में फिर पीछे चला। माजूम हीता है, उन लोगोने जान जिया कि मैं उनका पींछा कर रहा हूँ। एकने घीरेसे कहा ....चाइयाँ हैं, दूसरेने कहा. . सी. आई. डी. हैं। तीसरेने कहा. . . चली, जस गलीमें चलें भीर इस पीटा जाय।

कितनी भी अभिकाषाँ साहित्यकार बननेकी हो, मार खाक्र्र कहानी-लेखक बनना सूझे अभीष्ट स गाँ। में वीरेसे विसक गुमार्थ जैसे बृद्धिमान पुलिस कांस्टेबुल झगड़े-लड़ांईके समय किया करते हैं। परन्तु कहानी लिखना या अवश्य और जीवनकी घटनाओं के आधारपर। में हिम्मत हारनेवाला या नहीं, आगे बढ़ा। और मैने सीवा कि साहसने काम लेना चाहिए। संकोचको तिलांजिल देकर ही लोग बड़े आदमी बनते हैं।

बूमते बूमते में ग्रामे एक चौमुहानीपर पहुँच गया। वहाँ देखा कि एक सज्जन तांगेपरसे उतरे । उनकी अवस्था चालीस वर्षकी रही होगी। उनके साथ एक बीस सालकी युवती भी थी ...बड़ी हुँसमुख । मेने सोचा, इनसे मिलना चाहिए । वर्तमान संशारके साइसी पुरुपोंका नाम मनमें लिया । हिटलरका नाम भारी-माले सारा संकोच जापानी सेंटकी महकके समान गायब हो गया। में उनके सामने जाकर सड़ा हो गया। उन्होंने मी मेरी घोए देखा, मेंने उनको प्रणाम किया । उन्होंने भी जवाब दिया । मगर बडे हाडी शब्दोंमें कहा--'कहिये' मेरे हृदयमें तो एकदम संचालन-शिवराने बायकाठ कर दिया। फिर भी हंसीको किसी प्रकार मुखपर नामर बोला. . . . . 'हः हः हः, माप कही जायेंगे ?' इस बार उकत महाशयका स्वर और भी कड़वा हो गया। पहले यदि लोहा था तो इस बार बजा। बोले..... 'क्यों ?' क्योंका तो मेरेपर ऐसा प्रभाव पड़ा जैसे सेशन जजने फासीकी सजा सुनाई हो। मेरे मस्तिब्ककी शक्ति भारतीय एकताके समान गाय्व होने लगी। मुझे क्या पता कि संसारमें लोग उजक्ड भी होते हैं। मगर बनने जा रहा था साहित्यकार। फिर साहित्यकार और शपमान तो कोषर्मे पर्यापवाची शब्द है। मैंने बड़े तावके साथ कहा.....'में साहित्यकार हूँ। इस बार उसकी आवाज और तेज हो गयी। यदि संगीतकी मौति त्रोबमें भी स्वरोंका आरोह-अवरोह होता है तो यह क्रोधका निषाद था। उन्होंने अंग्रेजीमें कहा ह्याट। एक तो क्रोध दूसरे अंग्रेजीमें। जैसे तिरछी आंखोंमें बरेलीका सुरमा। सारी अक्ल अन्तध्यान हो गयी। बृद्धिके वियोगसे मेरी जो अवस्था हुई उसका फल यह हुआ कि ह्याटका उत्तर देनेके स्थानपर अनायास, बिना प्रयास, बिना सोचे, जो महिला इनके साथ थी उसकी भ्रोर हाथ करके मेरे मुदासे निकल पड़ा...'यह कीन है।'

महिला, महात्राह्मण त्रोर मण्डलको महत्ता में समझता हूँ मौर पाठकोंको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा अभित्राय किसी प्रकारका आनादका भाव प्रदर्शित करने का नही था। विगङ्गा चाहिए था मुतको, भगर उपर्युवत सज्जनने मेरे छोटेसे प्रका-धूचक वावयको सुनकर ऐसो मुद्रो बनायी मानो उनका मिरणी रोगसे कुछ पनिष्ठ सम्बन्ध हो। मुँह बनानेके साथ हो उन्होंने पुकारा 'कांस्टेबल. ' जैसे लक्ष नला सुवानेसे चन्द्रकान्ता के ऐपार होश में था जाते थे उसी प्रकार 'कांस्टेबल' शब्दने मेरी चैतन्यशक्ति जापत कर दी इसके पहने कि में कुछ और कहुँ, कोम्हानीका कांस्टेबल मेरे निकट था गया और उस व्यक्तिने क्या कहा यह तो में सुन न सका; केत्रल 'पागल' शब्द मेरे कानोंमें प्रवेश कर सका धोर मेरे पैर रेस करने लगे। कांस्टेबलके पाँवके शब्द मेरे पीछे पट-पट बोल रहे थे और उसीके साथ मेरा हृदय भी घड़-बड़ ताल दे रहा था।

में सच कहता हूँ कि यदि मुझे लोग डरबीकी घुड़दीड़में ले गये होते तो आगाखांके भी घोड़ेसे में आगे निकल गया होता। में एक झेंघेरी गलीमें भागा और इस डरसे, कि कहीं वह इधर भी न आता हो, जो पहला मकान दिखांई पड़ां उसीमें घुस गया।

किस प्रशुप बड़ीमें में घरसे निकला था, कह नहीं सकता। ज्योंही घरके भीतर पैर रखा कि किनाड़ बन्द करने के लिये कोई अपरसे उतरा। मृझे देखते ही वह चिल्लाया 'कोर! कोर! बाहर जाता हूं" तो पागल; भीतर कोर, परन्तु घरके भीतर कोर बनकर मार खानेकी अपेक्षा अपने पांककी तेजीकी परीक्षाको अधिक लाभदायक समझा।

'चोर-चोर!' की आवाजमें लोगोको चौकन्ना किया। वे मेरे पीछें दौड़े, मैं भागता जाता था और अपनी शक्ति-भर चिल्लाता जाता था कि 'में चोर नहीं, कहानी-लेखक बनमें वाला हूँ।' शायद उन लोगोंने सुन लिया। पाँच मिनटके बाद अकेले में ही दौड़ता गया। उस दिन पता चला कि कहानी-लेखकके लिये दौड़का अभ्यास भी आवश्यक है।

#### अभिनय

करुणाकर भीर पव्माकर दस वर्षोंसे एक साथ पढ़ते थे। उन दोनोंकी मित्रता रोशनायी और कलमसी हो गयी थी। दोनों का सदा साथ था। घर पास-नास, कक्षामें साथ-साथ, खेलकूदमें सरिता और कूलके समान थे। भूलकर भी अलग न होते थे। माई न होते हुए भी दोनों माई थे, भिन्न जातियोंके होते हुए भी दोनों मानो बाइसिक्लिके दो पहिंचे थे। चेनों मानो बाइसिक्लिके दो पहिंचे थे। चेनों मानो बाइसिक्लिके दो पहिंचे थे। चेनों साथ, एक बेकार तो दोनों निर्यंक। दोनों सुन्दर थे। गुलाबी कपोल, सीपसी आलों, प्रेसकी सियाहीके समान काली। सलाट दोनोंके प्रश्वत थे। चेहरा अंडाकार था। हाथ-पांवसे हुट्ट पुष्ट थे। यदि चेहरेमें ललाई न होती तो यूनानकी संग-मरंकी मूर्तिका घोला हो जाता।

पढ़ने-लिखनेमें बहुत तेज न ये किन्तु खराब भी न थे। दोनोंने विल्ली विश्वविद्यालयसे बीठ ए० पास किया। दोनोंकेपिता दूकानदार ये। करणाकरके पिता कपढ़ेके व्यापारी थे, पर्माकरके पिताकी काकरीकी दूकान थी।

जो समस्या सब पढ़नेवालों के सामने धाती है नहीं उनके सन्मुख भी धायी। ध्रव क्या करना चाहिए। लोग कहते हैं बी० ए० सीमा है, परन्तु वास्तव में बी० ए० अमन्त सागरका द्वार है। वह भौराहेपर सके में। बार रास्ते उनकी चारो भीर थे। एम० ए० पढ़ें, ल एल० बी० पढ़ें, नौकरी करें, दूंकानपर ठें। यद्यपि दोनों के पिताकी इच्छा थी कि खड़कें, दूकान संभालें किन्तु दोनों युवकोंको बी० ए० पासकर दूकानपर बैठना बैसाही जान पड़ां जैसे सोनेकी घड़ीमें मूंजका चेन लगा हो। वकोलोंकी स्थिति देख-कर जनको ऐसा लगा कि एल एल० बी० पढ़मेंसे अच्छा यदि दो वर्ष अमवान करें तो देश सेवा भी होगी भौर शरीरमें बल भी आयेगा नौकरी थिव कहीं मिल जाती तो वह करते किन्तु नौकरी मिलनेके लिये बी० ए० डिगरीकी कम आवश्यकता है पहुँचकी अधिक। नौकरी के लिये पहुँचकी उतनी ही आवश्यकता है जितनी रसगुल्लेके लिये छेना की। किसी बात पर दोनोंका मन न बैठा।

एक संध्या कनाट सरकसमें घूमति-धूमते दोनोंने विचार किया कि बेकारोंके मक्का बम्बई चलना चाहिए और फिल्म बनाने वाली कम्पनीमें भाग्यकी परीक्षा लेनी चाहिए । इस युग में परीक्षा सबके लिये आवश्यक है। भाग्यके लिये भी। ईश्वरको भी अपने लिखे भाग्यको परीक्षाके लिये प्रस्तुत करता अपवश्यक है। विचार घनीमूत हुए और एक पत्र दोनों युवकोंने अपने-अपने पिताको लिखकर दो-ची बुबार्ट तथा पतलून ले बम्बईको ऐसं पकड़ी।

जन बेकार गाड़ीमें सनार होता है उसके सम्मुख आधानी ऐसी मनोहरमूर्ति सामने खड़ी होती है मननो रंगां भीर मेनका परिरंगनके जिसे जनकती आ रही हैं। दो दिन, मरीन क्रांड्रक्यर सूमल, दो दिन भेटवे आव इश्वियामें झांकने भीर वो दिन बीपाटीपर लेदनेके परचात् ऐसा जगता है मानो सुद्रसा सामने खड़ी है। पन्द्रह दिनों तक दोनों मित्र बोरी बन्दरसे अन्बे रे श्रीर अन्बेरीसे घोबी तलाब तक घूमते रहे। देवी असफलता उनपर असब थी। सदा दर्शन देती थी। कई बार दफ्तरों में भी इधर-उधर चेण्टा की किन्तु चन्दा वसूल करने वाले पिउनकी भांति वहाँ भी स्वागत न हुआ दो तीन बार दिल्ली लीट जानेकी बात भी भनमें साथी किन्तु वह तो तिशंकु बन चुके थे।

सोलहर्ने दिन उनके भाग्यका नक्षत्र उदय हो ही गया। एक फिल्म निर्माताका ह्वय द्रवित हो गया। दोनों भित्रोंका चेहरा-मोहरा ो फिल्मी कटानका था ही। छोटा-मोटा काम इन्हें दे दिया गया। दोनों भित्र एक ही स्टूडियोमें नौकर हो गये। दुर्भाग्यकी गाड़ीकी मांति साम्यकी गाड़ीका ड्राइवर भी अन्वां होता है। जब गाड़ी हांकता है इथर-उभर नहीं देखता। दोनों बे रकाबट कला भीर स्थातिमें बढ़ते गये। करणाकर करण भीर पद्माकर हास्यके त्रिख्यात भिन्नेता हो गये। कितने ही फिल्मोंमें इन्होंने छोगोंको इलाया हंसाया। इनके नामसे टिकटकी मांग वढ़ जाती।

जिस कम्पनीमें इन्होंने कार्य आरम्भ किया उसमें एक प्रशिनेशी थी जुमुदनी। व्योरेतार उसके नख-विस्तकी चर्चा करनेमें तो महा-काव्य लिखनेका प्रयास करना होगा। जिसके विष्ये इस लेखकमें प्रतिशा नहीं है। तमा कहनेसे पाठक अपने मानस फलकपर चित्र उतार लेंगे कि परितनी और नूरजहीं, हैलेन और क्लिपोपेटराको मिलाकर पित्र कोई सजीव प्रतिमा बाली जा सकती तो वह कुमुक्सी होती। स्वर प्रेसा था मानों गलेक अन्दर सारंगी खिपी है। मिन- नयमें इतनी कुशल थी मानो भरतने से सिखाकर नाद्यशास्त्र लिखा।

क ही साथ यह तीनों थे। मित्रता होनी स्वाभाविक थी।
साहित्यिकसे जब मित्रता बढ़ती है उधार देना पड़ता है, राजनीतिक
व्यक्तिसे मित्रता बढ़ती है, तब चुनाव में दौड़ना पड़ता है, स्त्रीसे
जब मित्रता बढ़ती है तब प्रेमका रोग होता है। करणाकर और
पद्मांकर दोनों कुमुदनीस प्रेम करने लगे। इराबीके मुखकी गन्धके
समान इनका प्रेम भी छिप न सका। दोनों मित्र तो जान ही गये।
बम्बई ना फिल्मी संसार भी इससे अवगत हो गया। किन्तु विशेषता
यह थी करणाकर और पद्माकरमें प्रेमकी सहोदरा ईपी न आयी।
धाज दन्दिताके युगमें एक ही प्रियतमाके दो प्रेमियोंमें ईपी न हो
धाक्यंकी बात थी। किन्तु था ऐसा ही।

दोनोंने कुमुदनीसे विवाहका प्रस्ताव किया। समस्या जटिल थी। कुमुदनी स्वयं नहीं समझ सकी थी कि किसपर पेरा प्रेम अधिक है। अन्तमें एक दिन संध्या समय समुद्रके किनारे जब सूर्यको धगाध सागर निगले जा रहा था और सागर अपलकी विशाल चादर बन रहा था कुमुदनीने कहा दो ही ढंग हैं। या तो में विवाह कर ही नहीं या तुम लोगोंमें जो अपनेको कुशलसर अभिनेता प्रमाणित करे उससे विवाह कर लूं। किन्तु हम लोगोंका क्षेत्र अलग-अलग है, करणाकरने कहा। गम्बीर और हास्यके अभिनेताकी तुलना कैसे हो सकती है। कुमुदनी बोली किसी सीमा तक यह ठीक है। किन्तु अंवे कलाकारोंमें स्पष्ट हो जाता है। मैंने ऐसा ही निश्चम

किया है। आगे जैसा आप लोग कहें। यही निश्चित हुआ कि दोनों अपना-अपना अभिनय दिखायें। खु मासका समय रख दिया गया।

इसी बीच वस्बईमें इंगलेडके स्थातनामा अभिनेता जूलियन बरनेके या का समाचार मिला। वस्बईके अभिनेतायोंने धूम-धामसे एक दिन उनका स्वागत किया। उसी दिन उन्होंने हैं मलेटका प्रमिनय किया। शेनसिपयरके पंडितोंने ही नहीं बड़े-बड़े अभिनेतायोंने भी जी खोलकर प्रशंसा की। बरनेने शेनसिपयरकी आत्माको समझा। ऐसा अभिनय इघर लोगोंने देखा नहीं था। सबलोग जब प्रशंसाके माथण समाप्त कर चुके तब बरनेने कहा—सज्जनो, आपने मेरे अभिनय को सराहा आपका आमारी हूँ। शक्सिपयर जैसा हैमलेटको चाहता था वहाँ तक किसी सीमातक में आपकी दृष्टिमें पहुँच सका यह मेरे लिये सीमान्यकी बात है। किन्तु में कोई और नहीं हूँ आपका अरिचित करुणाकर हूँ। और अथने चेहरेका मेकअप उसने हटा दिया। तालियोंकी गढ़गड़ाहट होने लगी। पद्माकर और कुमुवनी भी दर्शकोंमें थी। सभी अभिनेता दंग रह गये।

कुमुदनी श्रीर करुणाकरका विवाह श्रव होगा। किसीको सन्देह नहीं रह गया।

वूसरे दिन सेठ रूपवन्दने नायके लिये करणाकरको बुलाया।
मुख लोगों ने कहा नहीं जाना चाहिये। पैसेवाले चाय पीकर कलाकारों
पर एहसान जताना चाहते हैं। कुछ लोगोंकी राय हुई नहीं सभी
समान नहीं होते। जैसे कुछ विज्ञापनवाले सच्चे भी होते हैं उसी
प्रकार कुछ पैसेवाले सह्वय भी होते हैं। करणाकर स्वयं सरल

व्यक्ति थे। उसने निमन्त्रण स्वीकार कर लिया। तीन बजे रूपचन्द की कार आयी और करुणाकर चाय पीने गया।

कई कमरे पार कर सेठजीका द्वायंग रूम था। सोफा लगे हुए थे। बीच चायकी मेज थी। गंगा-जमनी चायके बरतन थे। नीकर समान रखकर चला गया। सेठजीकी एक श्रांखने श्रसहयोग कर दिया था। एक अनहोनी बात अवश्य थी। सेठ होते हुए तींद न थी। चैसे हिन्दू होते हुये बहतोंको चन्दी नहीं होती। चाय पीने के बाद रूपचन्दने कहा-आप ऊँचे कलाकार हैं। करणाकर बोले सब प्राप लोगोंकी हुंगा है। रूपचन्द चाय पीकर टहलने लगे। उन्होंने पुद्धा--मापकी मामदनी नया होगी। रूपचन्दने कहा--इस समय तो सात-आठ हजार रुपये मासिक होगी। रूपचन्दने कमरेके हारकी भीर देखा। वह बन्द यां। वह बोले-मैं आपका प्रिक्ष समय नहीं लेना चाहता। करुणाकर उनकी और देखने लगे। इस कहतेका श्रमित्राय क्या है। रूपचन्दने कहा-देखिये में सेठ नहीं हैं। पाप चुप-चाप पचास हजार रुपयेका ईडनोट लिख दीजिये नहीं ती इसी समय आपकी सारी कला दूसरी दुनियाके लिये रिजर्व हो जायगी। श्रीर उसके सामने पिस्तौन तानवी। फिर कहने लगा कितने ही इस पिस्तीलके सहारे स्वर्गकी यात्रा कर चुके हैं। करणा-कर इधर-उधर देखने लगा। कोई राह न थी। फोन भी उस कमरेमें न था। दिनगर उसने कुम्दतीके विवाहका सपना अपने मनमें देखा था। बीला इतना रुपया मेरे सामर्थ्यके बाहर है। क्या यह नीचता नहीं है कि इस प्रकार घोखा देकर बुलाकर झाका

डाला जाय! रूपचन्य मुसकराया। बोला, घोला ही वह पुल है जिसपरते संसारका सागर लोग पार करते हैं। मेरे पास समय नहीं है यह है कलम भौर टिकट लगा कागज। पांच मिनटमें लिखना हो तो लिखी। नहीं तो एक गोली नष्ट कराभ्रो। करणा-करके जीवनमें सपने थे। उसने सोचा किसी प्रकार रूपये विमे जायेंगे। हैंडनोट लिख विया। रूपचन्य नामी डाकूने हैंडनोट ले लिया। भौर कहा पुलिसमें सूचना है सकते हो किन्तु चौबिस घण्टों में तुम्हारी लाश सागरमें तैरती विखायी देगी।

दूसरे दिन करणाकर कुमुदनी के यहाँ पहुँचा। चेहरा कुछ सूला साथा। कुमुदनीने पूछा किन्तु करणाकरने कुछ कहा नहीं। उसी समय पद्माकर भी पहुँचा। इधर-उधरकी बातें हो रहीं थी। पद्माकर ने कुमुदनीके हाथमें एक कागज रखा। वह वही हैण्डनोट था। करणाकरका चेहरा सफेद हो गया। उसने पूछा तुम्हें यह फहां मिला। पद्माकरने कहा—रूपचन्द में ही था। कुमुदनी बोली—तुमने अनेक कलाकारोंको लिख विया, पद्माकरने तुम्हें घोखा दिया। वह तुमसे अच्छा अभिनेता है।

## गुप्त-समिति

युग था अंग्रेजी शासनका क्रांतिकारी दलींका नाम कभी-कभी पत्रोंमें सुनायी देता था। देशप्रेम तो हम लोगींको भी था किंतु उसे हृदयकी तिजोरीमें कंजूसकी संपत्तिकी माँति बन्द रखना ही ठीक जान पड़ता था। क्योंकि जितना ही देश-प्रेम अधिक था उतना ही साहस कम था। देश-प्रेमियोंकी यातनाएँ हमलोग सुनते-पढ़ते थे। जब कोई बात करनेका मन होता है, तब उसके समर्थनमें तक उसी सरलतासे मिल जाते हैं जैसे बिना खोजें खोजें पग-पगपर मूर्ख मिल जाते हैं।

मित्रोंने कहा—हम लोगोंका समय शिक्षा ग्रहण करनेकां है। हम सभी लोग इस समय शिक्षा ग्रहण करें। देश अन्तों, देश-सेनकोंका निर्माण कैसे होता है इसे पहले सीखना चाहिये। डाक्टर एक दम रोगीको बना नहीं श्रारंभ कर देता। जसे पाँच-छ साल पढ़ना पड़ता है। एक मित्रने कहा—हमलोग क्रान्तिकारी बननां चाहते हैं। जसकी तैयारी करना चाहते हैं। और एक छोटा भाषण दे डाला। और अंतिम वान्य यह बोले—जिस प्रकार हल चलाये बिना खेतमें कुछ उपज नहीं सकता, मूँड मुड़ाये बिना सन्यासी नहीं बन सकता, काटे बिना कपड़ा सिला नहीं जा सकता और रावणके बिना मारे दशमी नहीं हो सकता उसी प्रकार बिना कान्तिकारी बने देश स्थतंत्र नहीं हो सकता।

इस माषण का प्रभाव वैसा ही पड़ा जैसा गाँजेकी चिलमपर
कुभकका पड़ता है। एक साथी ने कहा क्यों न हम लोग एक
गुप्त समिति यहाँ बनाएँ। दूसरैने पूछा उसका उद्देश वया
होगा। उसने उत्तर विया पहिला उद्देश्य यह होगा कि गुप्त ढंग
से हम लोग कार्थ करना सीख जायंगे। दूसरी बात यह होगी कि
कालेजमें जो भी बुराई हो भौर स्पष्ट ढंग से उसका सुधार न हो सके
उसे इसे समिति दारा हमलोग ठीक करेंगे। कुछ लोगोंने इस
मनोवृत्तिका विरोध किया और कहा यह कायरता है। छिपै-छिपै
कोई काम फरना नहीं चाहिये। जैसे लोगोंको चाय गर्म अच्छी
लगती है, भोजन गर्म अच्छा लगता है, मित्रता गर्म अच्छी लगती
है उसी प्रकार विचार भी गर्म अच्छो लगते हैं। यही निश्चम
हुधा कि हमलोगोंकी गुप्त समिति बनना आवश्यक है।

समिति बन गयी, उस समय अंग्रेजीका बोलवाला था इसिलये उसका नाम रखा गया पी० एस० एस० जिसका अभिप्राय था पेट्रियट्स सीकेट सीसाइटी। इसके कुल बारह सदस्य थे। इस होस्टलके और दो बाहरी। इस समितिकी बैठक रातमे ११ बजे होती थी। जब सब लोग प्रायः सो जाते थे। एक प्रादमी कमरेके बाहर पहरा देता था। उसे प्रादेश था कि यदि कोई विद्यार्थी उपर भाता दिखाई दे तो वह कहे—लो-म-ही भौर हम लोग ताथ खेलने लगे। ताशकी दोतीन गह्नियौ सदा सामने मेजपर रखी रहती थीं। यदि वारहन इपर माते दिखायी देते तो वह उहताने लगता और गामें लगता— जाके प्रिय न राम बैदेही—

भीर विद्यार्थी कमरेमे जोर-जोरसे किसी विषयका मोट पढ़ने लगता भीर सब ध्यानसे सुनने लगते।

इसी बीच एक घटना घटी । तीन विद्यार्थियोंपर पाँच-पाँच हपये जुरमाना इसलिये किया गया कि उन्होंने दूसरेकी हाजिरी इतिहासके घंटेमे बोल बी। प्रोफेसर मकोड़ा दास इतिहास पढ़ाते थे। माजकी तुलनामें उन दिनों उन्नति काम थी। बन्दरने क्रमशः उन्नति करके मानवकी संज्ञा पायी, इसी प्रकार सिरके फैशन भी चार सीढियाँ पार कर आज उन्नति की चोटी पर पहुँचा है। पहले सिर जराजुटसे ढका रहता था। उसे फिर पगडीने हलका किया । किन्तु पगड़ी भी भारी थी इसलिये टोपीने उसका स्थान लिया। फिर भाज टोपी हटाकर भीर भी सिरका बोस हलका किया गया। उस समय विद्यार्थी धीर सम्यापक उन्नतिके एक पग पीछ थे। टोपी सभी लगाते थे। इसी प्रकार नृद्ध मृडानेकी भद्र प्रथाका आविष्कार तो हो चुका था किन्तु रेडियम भौर ' यूरेनियमकी भाँति भघर उसे घर न सका था। इसलिये मकोड़ा दास मुंखे रखें हुए थें। उनकी मुंखें जमना पारी बकरेके कानोंके समाम बोनों भीर लटकती रहती थी। यदि उनकी दोनों छोरें बाँघ दी जाती तो ऐसा जान पडता कि उनके मूँहपर किसीने क्सेरूकी माला रख दी है। नाक ऐसी जान पहती थी कि मुंखोंको कोनरा समझ कर वह मारे भय के सन्दर लीट जानेकी चेख्टा कर रही थी। आँखें चेहरेकी सतहसे एक इंच मन्दर थीं। भीर वह बादामी न होकर रूपये की मौति गोल थीं। जिसकी मोर देखते ये जान पड़ता या मंगल प्रहका कोई प्राणी देख रहा है। यदि चक्मा न लगाते तो छोटे विद्यार्थियोंकी, जो हमारी कक्षामें ये, हृदयकी घड़कन बिना चाभी दिये चड़ीके समान बन्द हो जाती। वह कैसा पढ़ाते ये किसी मौर मवसरपर बताऊँगा। उनके पास जाना मौर सिंहनीका दूध दूहना करीब-करीब बराबर था।

जिन विद्यार्थियोंपर जुरमाना हुआ उसमें एक पा॰ एस॰ एस॰ का सबस्य भी था। ताना विद्यार्थी उनक पास गय घोर जरमाना क्षमा करनेके लिये कहा वह इस प्रकार बोले जैसे कि बिल्लियाँ लड़ते समय बोलती हैं। और नह विया में क्षमा नहीं कर सकता। रातको गुप्त समितिकी बैठक हुई कि क्या किया जाय। अनेक सुझाव आये। किसीने कहा उनकी कुरसीपर विच्छ रख दिया जाय, किसीने सुझाव दिया उन्हे चायके लिये बुला कर हलवेमें पचास स्टेनंकी बाइकोलेट क्र करके मिला दिया जाम। ंकिन्तु कुछ लोगों ने बांका थी वह निमन्त्रण स्वीकार न करेंगे। इसलिये उन्होंने कहा कि घरसे उनके नाम कोई तार विला विशा जाय जिसमें उन्हें बौड़कर जाना पढ़े भीर पचासों रुपये खर्च ही जाय । किन्तु यह सब कुछ जेंचा नहीं । भन्तमें सर्व सम्मतिसे निश्चय हुआ कि चुपके चुपके पहरा दिया जाय और जब बहु कहीं बाहर जाये, नौकरको किसी बहाने इवर-उपर मेज दिया जाय भीर उनके घरमें जाकर उनका कपड़ा सब हुटा ं विया जाय । त्रोजेसर मकोड़ा दासके परिवारके लोग यहाँ नहीं रहते थे। इसीलिये यह बात सोची गयी। तीन चार दिनोंके बाद नोटिस घायी कि आज सात बजे मकोड़ा दासका भाषण है। मगवान विद्यायियोंकी बातें बहुत शीघ्र सुन लेता है, ऐसा हमें जान पड़ा। प्रोफेसर महोदय समयके बहुत पाबंद थे। इसलिये जब हमने समझा कि पन्द्रह मिनट उन्हें गये समाप्त होंगे में और मेरा एक साथी चला। हारपर नौकर नहीं। दरवाजा देखा तो केवल चपकाया था, अन्दर गया बाहरसे बन्द न था। तिनक सा हाथसे छूनेसे खुल गया। उसी समय यह अनुभव हुआ कि साहस करे मनुष्य तो सफलता उसकी चेरी बन जाती है। दोनों व्यक्ति घरमें चले गये। जान पड़ा नौकर कहीं चला गया है, हार बन्द करना मूल गया है।

हमलोगोंको पता नहीं था कि कपड़े कहाँ रखे होंगे। किन्सु ब्राहंग रूम तो खाली था केवल कुरिसयाँ मुसकराती हमलोगोंको देख रही थीं। सामने रसोई घर था, उसमें कपड़ा रखा न होगा। बगलमें एक कमरा था। उसमें भी अंघेरा था। उसका द्वार भी बन्द था। इसीमें कपड़े रखें होंगे। हमलोगोंने द्वार खोला तो खुल गया। हमलोग घुस गये। चार काम उस समय एक साथ हुए। हमलोगोंका धुसना, किसीका चिल्लामा 'कीन है', स्विचपर किसीका हाथ जाना और न जाने कहाँसे मकोड़ा दासका उपस्थित हो जाना।

उड़ती तथतरी (पलाइंग सा सर) से भी तीन्नतर गतिसे हमारे मस्तिब्कमें यह बातें आयी भीर गयीं। भय, ग्लानि, अपमान, लज्जा ग्रीर मिविष्यकी कैंपा देनेवाली ग्राशंका। उस समय तो नहीं किन्तु बादमें यह भी जान पड़ा कि ग्रावश्यकता पड़नेपर वीरता ग्रीर साहस ऐसे माग जाते हैं जैसे प्रकाश देखकर भूत भागता है। प्रोफेसर साहबने पूछा—कौन, क्या बात है। इतना ग्राश्चर्य मुझे कभी नहीं हुआ था जितना इस समय जब मेरे मुंह से बोली फूट पड़ी—जान पड़ा कि कोई श्रजात शक्ति हमें शिक्षा देता है। सचमुच मन्तंज्ञान कोई चीज है। मेंने कहा—हमलोग क्षमा माँगने भाये हैं। प्रोफेसर साहब इतने जोरसे हँसे मानो हिरोशिमा की घटना फिर हुई।

2=-28-44

### जुवेना

विज्ञानका चमत्कार भाज संसारमें किसीसे खिपा नहीं है। प्रति दिन एक-एक आश्चर्यजनक बातोंका आविष्कार होता रहता है। जिस प्रकार वारवनिसा प्रसाधनसे चुम्बकस्य उत्पन्न करके सभीको खींचनेका प्रयत्न करती है, उसी प्रकार विज्ञानके छाविष्कार किसे नहीं आकृष्ट करते। बतंमान सम्यता जिन दो पावों-पर चल रही है वह हैं विज्ञान और घूर्तता। इन्होंने संसारको बौड़ाया ही नहीं है, छलौं मारकर भा बढ़ाया है।

इस युगर्मे कौन कह सकता है कि मृझपर विज्ञानका प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे कोई युवक न होगा जिसने सिनेमा न वेजा ही, कोई डाक्टर न मिलेगा जिसने गलत दवा कर किसीकी जान न सी होगी, कोई थानेदार न होगा जिसने कभी गाली न दी होगी उसी प्रकार कोई व्यक्ति न होगा विश्वमें—जो विज्ञानके प्रभावसे अख्ता हो।

सेठ मलमल दासपर भी प्रमाव पड़ा। और ऐसा पड़ा कि
बह इतिहासकी घटना हो गयी। सेठ मलमल दास कपड़ेके
व्यापारी थे। इंगलैण्ड और अमेरिकासे बढ़िया कपड़े इनके यहाँ
आते। भारतसे बने कपड़े यह एशिया तथा अफिका अनेक
देशों में भेजते थे। केलीज डायरेक्टरीमें इनका नाम २६४ हें
पूट्यर मोटे अक्षरोंमें पता-सहिल कपड़ेके महान् एक्सपोर्टर और
इस्पोर्टरके कपमें लिखा है। पंडितकी महत्ता चृंदीसे, भक्तकी

महत्ता टीकेसे, पुस्तककी महत्ता कवरके चित्रसे, समाचार-पत्रकी महत्ता वनाइयोंके विज्ञापनोंकी संस्थासे जानी जाती है। उसी प्रकार किसी ज्यापारीकी महत्ता उसके मैं नेजरके वेतनसे जानी जाती है। मलमलदासका मैंनेजर जरमन था और ढाई हजार मासिक वेतन पाता था। बयालीस लाखका तो उनका भवन कोबीतालाबमे था।

उनके पास धन था, मन था, पत्नी थी किन्तु यौवन न था। उनकी भवस्था साठ सालकी थी भौर उनकी पत्नीकी पचपन। जवानीका प्याला काली हो चुका था, उसे वह फिर भरना चाहते थे, यदि यह सम्भव हो। न्वरकका अनुवाद उन्होंने पढ़ा, सुश्रूत-का पारायण किया । वाग्भट्टकी टीकाएँ देखीं, अंग्रेजीकी पचासीं पुस्तकों अन्होंने मेंगायीं । इन पुस्तकोंको वह इसी भौति पढ़ते में जैसे चाक्त दुर्गा-सप्तवाती पढ़ता है । यौवनकी खोजमें उनका मन उसी प्रकार भटक रहा था जिस प्रकार पानीकी स्रोजमें धरबका ऊँट । रुपयेकी कमी थी नहीं । विश्वके सभी महान् चिकित्सकोंसे पत्र-व्यवहार हुआ। वह कहीं जानेके जिमे तैयार थे यदि आधाकी एक रेखा भी आ जाती । स्वर्ग-या नकं को-छोडकर वह थीवन प्राप्त करनेके लिये कहीं जा सकते थे। सूमीग्य यह था कि उन्हें पुत्र भी नहीं था कि च्यवनकी परिपाटी-में उससे यौवनकी भिक्षा माँग लेते । मानव यौवनकी रक्षाका प्रयस्त नहीं करता किन्तु जब वह अधाप्य हो जाता है तब धुएँ को मुट्ठीमें पकड़ना चाहता है। किन्तु सेठ मलमलदास अभागे स में।

4

लोगोंको समाचार-पत्रों श्रीर पत्रिकाशोंकी रचनाएँ पढ़नेमें उतना श्रानन्द नहीं श्राता जितना उनमेंके विज्ञापन पढ़नेमें। उनकी डिजाइन, उनके चित्र, उनके श्रक्षर, उनकी भाषा सभी मनमोहक होते हैं। बहुत लोग विज्ञापन ही पढ़ते हैं जैसे बहुत लोग केवल छेनेकी मिठाई खाते हैं। विज्ञापन पढ़नेसे ज्ञान नहीं बढ़ता यह श्राप नहीं कह सकते। यदि समाचार-पत्रोंमें दवाइयोंके विज्ञापन न छपते तो हमारे युवकोंकी श्रिक्ता श्रष्ट्री रह जाती।

सेठ मलमलदास सिनेमा देखकर लीटे थे और सब भोजनके पहचात् अन्तिम व्यंजन मलाईकी दो पूरियोंको उन्होंने पेटमें इस प्रकार रखा जैसे जारपर ढकना रखा जाता है। इसके परचात् उन्होंने पानके बीड़े मुंहपर रखे। हाथ मुंह थोकर सुन्दर कोमल गहीदार मसहरीपर लेट गये और नौकर उनके सिरपर व्रीरे-बीरे तेल मलने लगा। तेलकी सुगन्धि इसनी तीव थी कि सारा कमरा मानो कोई पुष्पमय छवान बन गया था। हाथमें एक अमरीकी मैंगजीन थी, उसके पन्ने उलटते चले जाते थे।

पढ़ते-पढ़ते झटकेके साथ वह उठ बैठे। नौकर घबरा गया मानों एकाएक रेल लड़ गयी हो। वह कमरेके एक सिरेसे दूसरे सिरेतक जुलाहेकी ढरकीके समान चलने लगे। उनका चेहरा मगहनकी नयी मोभीके फूलके समान खिल गया। फिर वह लेट गये। नौकरने सिरपर फिर तेल मलना ब्रारम्म किया। सेठजी बही मैगजीन हाथमें लिये देख रहे थे। धौर दिन तो सेठजी धाछ घंटमें नींदके नशेमें डूब जाते थे ब्रीर नौकर धीरेसे चला जाता था। ग्राज उसने देखांकि सेठजीकी ग्राँखोंमें नींदका दीवाला हो गया। एक घं में सारा तेल सेठजीका सिर सोख गया किन्तु सेठजीकी ग्राँख उसी प्रकार खुली थी जैसे निन्दा करनेवालोंका मुँह खुला रहता है। थोड़ी देरके बाद उन्होंने नौकरसे जानेके लिये कहा। ग्रौर ग्राप उठकर कुरसीपर बैठ गये। मैंगजीन फिर भी सामने थी। बड़ी देरतक उसे देखते रहे। फिर मैंगजीनकी उन्होंने मेजके ड्राग्मर बंद किया। प्रकाश बन्द किया ग्रौर लेट रहे। लेटनेपर भी बहुत देरतक उन्हें नींद नहीं ग्रायी। फिर वह सो गये। रातमे सपनेमें उन्होंने क्या देखा यह किसीको पता नहीं।

सवेरे चाय पीनेके लिये बैठते ही उन्होंने निजी तेकेटरीको बुलाया—मैगजीन दिखायी और कहा तुरत केबुल मेजिये और दो शीखियाँ 'ज्वेना' मँगाइये।

उस मैगजीनमें अफेलो नगरके एक दवाईखानेका विज्ञापन था नयी दवाका। धमेरिकाके विख्यात डाक्टरोंने अरसींके प्रयोगकें परचात् धनेक हारमोनोंको मिलाकर 'जुवेना' तैयार किया था। इसे खानेसे बढ़ा जवान हो सकता था। डाक्टरोंका कहना था कि एक महीना लगातार प्रयोग करनेसे साठ सालका प्राणी सोलह साल-का हो जायगा। डीस वर्षतक पश्चोंपर इसका प्रयोग किया गया था। कितने बकरे धौर बैल, कबूतर धौर कौवे, मछली भौर मेडक, हाथी और हिरम अपने बृद्धापेको बिदा कर चुके थे। डाई सौ रुपये एक शीशीका दाम सुननेमें अधिक जान पहता हो किन्सु यौक्य मील कोनेके किये यह पानीका भाव था। दवा आयी। हाथमें शीशी ली मानो नाजनेवाली पुतलीम किसीने चामी दे दी। जान पड़ा डरबीका पहला पुरस्कार उन्हें मिल गया। पित-पत्नीने रातको सोते रामय एक-एक टिकिया खायी। कुछ प्रभाव न जान पड़ा। दूसरे दिन पुनः निर्देशानुसार श्रीयिष खायी गयी। प्रातःकाल कुछ स्फूर्ति अवस्य जान पड़ी। एक सप्ताहतक नित्य इसी प्रकार दवाका सेवन होता रहा। और उनके जीवनमे नवीनता आती गयी। उन्हे विश्वास हो गया कि हम अभिलावाके शंतिम सोपानपर शीश्र ही पहुँचेगे। यीवनका उछाह, उमंग, सजीवता, और शक्ति सभी मुट्टीमें थी।

द्याठवें दिन उनके घीरजका पूल धँस गया। सेठ मलमलदास द्यंग-विज्ञान (स्टेटिसटिवस) जानते थे। उन्होंने गणना की कि एक मादनी एक कामको चार दिनमें करता है तो चार धादनी एक दिनमें। आठ आदमी चारह घंटमें और सीलह आदमी छः घंटमें और इसी प्रकार उसी कामको यदि सोलह सौ घादमी लगा दियें जामें तो पाँच मिनटमें समाप्त कर देंगे। उनमें इतना संतोष न था कि बाईस दिन ठहरते। वह तो इसके अभ्यासी थे कि फोन आया, भायका पता चला और तुरत खरीदा या बेचा। उन्होंने सीचा क्यों न सब टिकिया धाज ही खा लूँ। और रातमें पति-परनीने बाईस-बाईस गोलियाँ जो बच रही थीं खा लीं।

दूसरे दिन जब आठ बच गये और सेठजी बाहर नहीं निकले तब परिचारिकोंने द्वार कोला। दोनों मसहरियोंपर देखा। सैठ और सेठानीके स्थानपर तीन-तीन वर्षके शिक्षू खेल रहे हैं।

# साइकोलोजिस्ट थानेदार

गजबदन सिंह जब पुलिस ट्रेनिंगसे निकले जीनपुरके एक धानेमें उनकी नियुनित हुई। बड़ी उमंगोंके साथ वह वहाँ गये। जिस साल उन्होंने कालेज छोड़ा या पाँच वर्ष मारतको स्वतंत्र हुए बीत चुके थे। नवीन उमंगें भीर ऊँची कल्पनाएँ उनके मनमें उसी प्रकार तरंगित हो रही यीं जैसे किरनकी लहरांपर घूलके कण तैरते हैं। देशकी सेवा, जनलाका स्थार, ग्रामका नैतिक स्तर उठाना उनके लिये उतना ही महत्वकारी था जितना पुराने युगके पुलिस अपसरोंके लिए गाली बकता, वृस लेना और जाल बनाना । मनोविज्ञान उनका प्रिय विषय था । उराकी पुस्तकोंमें वह उसी प्रकार लगे रहते जैसे अनैतिक कर्मचारी वापल्सीमें लगे रहते हैं। जब उन्हें अवकाश मिलता तब वह मनोविज्ञानकी पुस्तक पढ़ते । विद्योषतः ऐसी पुस्तकें जिनमें अपराधका विश्लेशण मनी-वैज्ञानिक दिष्टिसे किया गया था। अमेरिकाकी शायव ही कोई मनोविश्वानकी इस पाखाकी पुस्तक उनसे छूटी हो। उनके पास इस सम्बन्धकी पुस्तकावजी भी थी। परीक्षामें अपने इस ज्ञानका उन्होंने अच्छा परिचय दिया था। बिवाईके समय पुलिस दूनिंग स्कुलके प्रिसपलसे कहा था कि अपराध विज्ञानका अध्यक्त गजबवन सिहका बैसा ही है जैसा केशवदासका पिंगजका था। इनसे हमारे राज्यका बहुत हित होगा। यदि इन्हें सफलता जिली तो हमारे राज्यके जेल जेल न होकर वृत्दावनके बाग हो जायेंगे। भीर जिन्हें हम समाजका अभिशाप समझ रहे है वह समाजके निर्माता बनेंगे।

उनके गाँवमें मानसे रंग बदल गया। जो इनसे मिलने जाता इनका पुजारी बनकर लौटता। इनकी वाणीमें मोलेकी शीतलता, मिश्रीके गोलेकी मिठास, भौर बममोलेकी सिधाई थी। एक बार गाँवका एक बदमाश पकड़ा गया। उसने किसीका खेत काट लिया था। सिपाही उसे पकड़कर लाये। उसके परिवारमें कीई एसा न बचा था जिसे सिपाहियोंने गालियाँ न दी हों। यह सिपाही पुरातत्वके पंडित न थे इसलिये केवल एक ही पीढ़ीतकके लोगोंतक उनकी गालियाँ सीमित थीं। सरकार पुरातत्वके पंडितोंको पुलिस विभागमें भर्ती नहीं करती नहीं तो दस-पाँच मिनटमें कई पीढ़ियोंका संस्कार हो जाता।

ठाकुर साहबने कानिस्टेबुलोंको चलें जानेके लिये कहा और बोलें:—माई लुट्टुर, नया बात है। यह नया तुमने किया। ऐसा भी कोई करता है। उनके प्रश्नमें इतना माध्ये था मानों किसी ससुराजसे आये व्यक्तिसे बात करते हों। लुट्टुरसे कुछ उत्तर देते न बन पड़ा। यानेदार साहबने सामने कुरसीकी धोर संकेत करते हुए कहा, अच्छां बैठो। लुट्टुर पहिले भी यानेपर आ चुका था किन्तु इन शहदसे सने शब्दोंमें किसीने उससे बात न की थी। वह खड़ा रहा। फिर यानेदारने कहा—परे बैठो तो। फिर बात होणी। लुट्टुर बैठ गया। उसकी श्रीक्षींसे श्रीसूकी बार तर-तर-तर बहुने

जगी। थोड़ी देरतक गजबदन सिंह चुप रहे। फिर उन्होंने कहा—

तुन्हें कोई कट या तो मुझसे कहते। में कब चाहता हूँ कि किसीको

कव्ट हो। थानेदार साहबकी वाणीने, उनके व्यवहारने, उनकी
कोमजताने वही किया जो साबुन पसीनेपर करता है। जुट्टुर मनका
साफ हो गया। प्रायिक्चतको मावना उसके मनमें ऐसी प्रवल
हो गयी कि उसने उसी समय जाकर जिसका खेत काटा था क्षना

मौगी और दूसरे दिन सबेरे जितनी क्षति हुई थी उसे पूरी करनेके
लिये कहा। वही किसान जिसका खेत कट गया था, जिसके मनमें

बवलेकी भावना ऐसी धयक रही थी जैसे वड़ी लायनके अंजनमे
कोयला अपकता है, क्षमाको ऐसो मूर्ति वन गया कि गीतम बुद्ध
देखते तो भारत छोड़कर माग जाते। उसने कुछ भी पूर्ति जेगा

प्रस्वीकार कर दिया। जुट्टुरको उसने खोया खिलाया। कुएँसे
फाइकर ताजा पानी पिलाया। भीर दोनों गले भिलकर प्रवन बुए।
जैसे बेटी माताको भेंटकर ससुराल जाती है।

गजबबन सिंहकी यानेदारीमें गाँव योगियोंका आश्रम हो गया। उसकी और ईमानदार एक साथ नहाने जगे, चाह्याँ भीर चारित्री एक साथ तमाझू पीने लगे। न्यायी भीर भन्यायी एक साटपर बैठने लगे।

इसी बीच एक घटना घटी। सिवरासन सीतीक घर सेंच लगी।
गहना-गृरिया लेकर चौए चंगत हुए। सबेरे सीतीजी जब सीकर
उडे गरके बीखे दीवारमें सुरंग दिखायी पड़ी। सीतीजीका मकान
पहाड़ा कु शा कि सुरंग फोड़कर खसमेंसे रेल जाती। क्षेत्रारका,

द्यंग-भंग देखकर सोतीजी घवराये। दीवार ही नहीं टूटी थी, एक संदूक भी टूटी थी। लड़ाईमें सोतीजीने सेनाको पी पहुँचाने-का किया था। वनस्पति देवीकी कृपासे उसमें अच्छा लाभ हुद्या था। इस लाभको उन्होंने कुछ जमीनमे परिवर्तित कर दिया कुछ सोनेमें। चंचला सक्मीके पाँव सन्दूकमे न टिक सके। चोरोंके कंचेपर सवार होकर उसने नया घर देखनेकी । नी।

किसीके जानेके बाद हमारे देशमें रोना उतना ही स्वाभाविक है जितना सानेके बाद मुँह घोना। गहनेका वियोग सहनेकी शिवत महिला-मंडलमें न थी। उन्होंने रोना आरंभ किया, सीलीजीने चिल्लाना। गाँवके लोग एकत्र हुए। पहिले लोगोंने प्रश्नोंकी अड़ी लगायी। लोगोंने संधका निरीक्षण किया। फिर सौतीजी कई आदिमयोंके साथ थाने आये। गजबदन सिहने सुना तो उनकी मात्माको रलामि हुई। उन्होंने सीचा था कि मेरा इलाका मेगास्थनीजके यूगका गाँव बन गया है। रपट लिखी, सांत्वना दी। उन लोगोंके चले जानेके बाद उन्होंने वर्दी कसी और निकले गाँवमें पता लगाने।

पता लगा कि नेउर एक सप्ताहसे आया हुआ है। नेउर पुराना अपराधी था। दस-पन्तह दिन, महीने-भर गायब रहता फिर दो-चार दिनों के लिये आ जाता, फिर लोप हो जाता। लोगोंसे यह भी पता चला कि कल शाम तीन-चार आदमी इसके साथ पाकड़के पेड़के तीचे बीड़ी थी रहेथे। यानेदारने उसको यानेपर बुलाया।

नंजर पत्तकनर माया । साबे कः पुढ अंबा, ४५-४६ इंच आती, वनी मुझे, विद्यी मार्के, जुल देवा बीठ, जली रीटीका रंग, ताककी नोक एक श्रोर टेढी--- यह उसकी रूप-रेखा थी। कानिस्टेबुलको विदा करके थानेदार साहबने कहा---बैठो। वह बैठ गया।

थानेदार-पुम जानते हो तुम्हारी कई बार सजा हो चुकी है। नेजर-ही।

यानेदार—सिवराखन सोतीके यहाँ कल सेंघ लगी है? नेजर—हाँ

थानेदार-लोगोंका संदेह तुम्हारे ऊपर है। नेजर-हाँ

थानेदार-देखो, अगर तुम बता दो और सब माल मिल जाय, तो में तुम्हारी सजा नहीं करूँगा।

ने उर-हा ।

थानेदार-तुम मेरे भाईके समान हो।

नेजर-हाँ।

थानेदार-भगर तुमने नहीं बताया और पता लग गया तो तुम्हारी सजा हो जायगी। मुझे तब बहुत दुःख होगा।

नेउर- हा।

थानेवार-भें इस गाँनको आवर्श बनाना चाहता हूँ। मेउर-हाँ। थानेवार-तो तुमने चोरी की ? नेउर-नहीं।

यानेदार---तुमने सेंग नहीं लगायी है नेडर---महीं। थानेदार-तुम घवडाये हुये हो ? नेउर-नही।

शानेदारने थोडी मिठाई मँगायी। नेउरके सामने रखवायी श्रीर कहा-ग्रच्छा मिठाई ला लो। तबीयत ठीक कर लो। किसी प्रकार का भय मनमें न रखो। जब नेउर मिठाई लाकर, पानी पीकर स्वस्य हो गया तब यानेदारने कहा-मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूँगा। तम्हें कोई तंग न करेगा। तुम सब मालका पता बता दो। नेउरने कछ न बताया। नेउरको भोजन कराया गया भौर दोपहरको वह वहीं सोया। तीन बजे जब वह उठा थानेदारने उसे चाय पिलायी। किर भी पता न चला। यानेदार साहब हारनेवाले न थे। उन्होंने भनी-विज्ञानका ही अध्ययन नहीं किया था; विकटर ह्युगोका ला मिजरावल भी पढ़ा था। अपराधीके मनको सांत्वना देना चाहिये. उराके कोमल हृदयको भिसी प्रकारका कव्ट नहीं पहुँचाना चाहिये। पता नहीं किन इच्छाकी अपूर्णतासे, किस अभावमें कोन ग्रंथि उत्पन्न हो गयी ही। शामको रेडियोका प्रोग्राम उसे सुनाया गया। रातका भीजन भी नेडरका वहीं हुआ। इस समय उसके लिये विशेषतः लीर और रबड़ी भी बनी थी। ठाकुर साहबने कहा कि रातको यहीं मो रहो तो कीई हानि है ? नेउर राजी हो गया। नउरके साथ वही व्यवहार किया गया जो किसी सम्मानित अतिथिके साथ किया जाता है। थानेदार साहबको विश्वास था कि सबेरे वह चोरी स्वीकार कर लेगा। सबेरे में उरका पता न था। यानेदार साहबका रिवास्वर प्रतेखे समेत, जो दाशान में देंगा था भीर एक लोटा गायब था। नेउर बरूपर भी म था।

#### सजीव

डाक्टर सुवरं सुदर्शनं ग्यारह वर्षोके बाद विदेशसे लीटे। इस बीच चार वर्ष झाप युद्धके समय यूरोपमे थे। कुछ दिनों झापने सर झलेकजेन्डर फ़लेमिंगके साथ भी काम किया था, जिन्होंने पेनिसिलीनका श्राविष्कार किया था। किंतु झाप मुख्यतः डाक्टर झलेक्सस करैलके साथ थे। डा० करैलने कृत्रिम हृदय बनानेमे अपना जीवन बिता दिया। इसी संबंधमे उन्हें नोवल पुरस्कार भी मिला था। डाक्टर करैलकी मृत्युके पश्चात् डा० सुदर्शनं अमरीका चले गये और वहीं झापने शरीर-विज्ञानमें सुद्धुत लोज और अनुसंधान किया था।

भागकी स्याति वरसाती नदीके समान फैली और आनके कुछ ही दिनों में देशका अत्येक व्यक्ति आपके नामसे परिचित हो गया। आप अधिवाहित थे। आपका नौकर था नरिंसहम्। वहीं आपकी देख-रेख करता था। वह मात भी पकाता था और पाजामें और गंजीमें साबुन भी लगाता था, वाकमें पत्र भी छोड़ने जाता था और गंजीमें साबुन भी लगाता था, वाकमें पत्र भी छोड़ने जाता था और जो भिलने आते थे उनसे यह भी कहता था कि डा॰ माहब अभी किसी पशु था पश्चिकी राज काट रहे है। डा॰ साहबकी चाय तैयार करता था और रसोई-घरमें बैठकर उनके वनसमेंसे सिगार निकालकर उसका झानन्य लेता था। यदि गुणकी सीमां उन्हों वातोंतक है जिनका वर्णन ऊपर किया गया है तो नरिंसहम् सर्थ-गुण-संस्थान था।

डा० साहबके पिता जब जीवित थे तब वह वकील थे। वकालतमें रुपये उन्होंने उसी प्रकार पैदा किये जैसे वकरी बच्चे पैदा
करती है। सुदर्शनंके श्रितिरिक्त उन्हें कोई श्रीर संतान न थी।
पत्नीको उसकी खतीस वर्षकी हो श्रवस्थामें साकेत लोकसे बुलाहट
श्रा गयी थी। पिताने पुत्रको डाक्टरीकी ऊँवी शिक्षाके लिये यू भि
भेजाथा। श्रपने पुत्रकी योग्यताकी जानकारी प्राप्त करनेके पहले ही
वकील साहब भी श्रपने पितामहोंका दर्शन करने चले गये। न्यूयाकंके एक होटलमें उक सुदर्शनको इसकी सुचना मिली। वकील
पिताने जो घन डाक्टर पुत्रको खोड़ा था उसका छः सी मासिक सुद
मिला। देशभिक्तसे प्रेरित होकर डा० साहबने कलकलेको अपने
श्रमुसंघानका केन्द्र बनाया।

डा॰ महोदय सात बजे सबेरे अपनी प्रयोगशालामें प्रवेश करते ये और पाँच बजे संध्याको जब भगवान भुवन मास्कर अस्ताचलपर उतरने लगते, बाहर निकलते थे। उसी समय लोगोंसे मिलते ये और टहलने जाते थे। आठ बजे फिर प्रयोगशालामें जाते थे और एक बजे सोनेके कमरेमें चले जाते थे।

कभी-कभी वह अपनी प्रयोगशालामें ही लोगोंको बुला लिया करते थे। कलकत्तेमें एक कवि-सम्मेलनमें गया हुआ था। सोचा उनसे मिलूँ। देशकी विभूति हैं। उत्सुकता और भी थी क्योंकि एक पत्रमें खपा था कि उन्होंने मरी बुलबुलको इंजेक्शन लगाया और वह गाने लगी। हिंदी पत्रोंमें खपता तो विश्वास में होता। प्रयोगी पत्रोंमें सब समाचार सत्य खरते हैं। यो मिलना भी संभव न था। एक पत्रका प्रतिनिधि वनकर गया। डा॰ सुदर्शनंको भी धनेक जनताके सार्वजिनक सेवकोंकी गाँति पत्रों तथा पत्रोंके प्रतिनिधियोंके लिये कोमल हृदयमें कोमल स्थान था। जिस प्रकार कर्ण
किसी भिखारीको निराश नहीं करते थे उसी प्रकार डा॰ सुदर्शन
किसी पत्र-प्रतिनिधिको निराश नहीं करते थे। उनकी प्रयोगशाला
बड़ा-सा हाल था। बीचमें उनकी मेज थी, जिसका ऊपरी भाग
संगमरमरका था। चारों श्रोर बड़े-बड़े शोशेके बरतनोंमें मुगें,
बकरे, बिल्ली, खरहे, नेवले, कबूतर तथा ऐसे जंतुश्रोंके शव जिन्हें
में पहचानता नहीं था स्पिरिटमें रखे थे। कन्नौजके विख्यात
कारसानेके मुश्कका इत्र मेरे रूमालमें लगा था, फिर भी उसकी
छातीपर सवार होकर स्पिरिटकी महकमें नाकमें चुसी चली जा
रही थी। डाक्टर साहबके चेहरेसे विद्यता और बुद्धिमानी झाँक
रही थी।

आरंभिक शिष्टाचारके पश्चात् मेंने पूछा—क्या में जान सकता, हूँ इस समय आप क्या कर रहे हैं।

वह बोले इसमें जाननेकी कोई बात नहीं है। में अपने प्रयोग, खोज, अनुसंधानसे इस परिणामपर पहुँचा हूँ कि सजीव और निर्जीव सम्बम्ध एक ी हैं। दोनोंमें जो अन्तर है वह केवल बाहरी है। एक दूसरेमें परिवर्तित हो सकता है। सजीवको निर्जीव तो बहुत लोगोंने समय-समयपर किया है परंतु में निर्जीवको सजीव कर दूंगा। मेंन कहा—आप दो संसारका कायापलट कर गें। तब तो कोई मरेगा नहीं। डाक्टर महोदयने उत्तर दिया—नहीं, मरेंगे तो लोग। मित्र रोगिस घरीर मक्त कर दिया जायाग तो उन्हें फिर संजीव किया

जा सकता है। किंतु में तो नितांत निर्जीवको सजीय बना दूंगा। लकड़ीका बना घोड़ा, पत्थरकी बनी मूर्ति सजीव हो जायगीं, चलेगी, बोलेगी। में कुछ चकराया। मेंने पुछा—उसके शरीरमें अवयव कहाँसे आयेंगे ? डा॰ ने कहा—यही तो बात है। देखिये, यह जो यंत्र रखा है उसमें पचास करोड़ बोलटेजकी शिक्त है। शारे आण का आधार विद्युत् शिक्त है। इतने छोटे यंत्रमें आजतक फिसीने इतनी बड़ी शिक्त उत्पन्न नहीं की। में दो तरल श्रीविधयाँ तैयार कर रहा हूँ। एक श्रीपिवका इंजेक्शन करके इसी यंत्रसे उस मूर्तिमें विजलीकी धारा प्रवाहित की जायगी। पाँच मिनटके अन्दर शरीरमें रक्तकी नाड़ियाँ श्रीर नसे बन जायेंगी। में अभी भीर किसी अवध्यक्ती धावस्थकता नहीं समझता। फिर दूसरी श्रीविधकी सूध लगानेसे वह मूर्ति सजीव हो जायगी। फिर इसरी श्रीविधकी सूध लगानेसे वह मूर्ति सजीव हो जायगी। फिर मैंने पूछा—कहातक सफलता मिली है ?

डा० ने कहा—सभी कुछ नहीं कह सकता। सिद्धांत ठीक कर जुका हूँ। विश्वास है कि व्यवहारमें भी सफलता भिल जायगी।

गर्मीका दिन माया। एक भित्रकी बारातमें फिर कलकत्ता जाना था। सोच ही रहा था कि डाक्टर महोदय मिलगा; पत्रोंमें पढ़कर कि डाक्टर सुदर्शनं जनताके सम्मुख मपना प्रयोग दिलायेंगे। निजीवको सजीव बनानेमें वह सफल हो गये।

चार बजेका समय था। किलेके मैदानसे विक्टोरिया मेमोरियल-तक भीड़ ही भीड़ थी। केमोरियल भवनके बाहर पुलिसके घेरैमें डाक्टर साहके मंत्रपर सड़े थे। सामने मेज थी। उन्होंने संक्षेपमें अपने मनुसंधानका परिचय दिया। फिर एक सेलुलायडका बबुधा उन्होंने लिया। सामने दो बोतलों में दो तरल दबाइयाँ थीं। एक लाल दूसरी दूथके समान उजली। वही लाल दबाकी सूई उन्होंने लगायी और बिजली घारा प्रवाहित की। फिर उजली दबाकी सूई लगायी। देखते-देखते खिलौना कनमनाने लगा। और फिर रोने लगा। चारों ओरसे वाह-बाह और डा० सुदर्शनकी जय-जयकार होने लगी। पुलिस सतकं न होती तो भीड़ दूट पड़ती। डा० सुदर्शनने कहा—यह तो साधारण प्रयोग है। मैं दूसरा प्रयोग दिखाता हूँ, पत्थरकी मूर्तिमें।

जन्होंने विजलीके बरमेसे नलाइवकी मूर्तिके ह्रायमें छेद कर दिया। और वाएँ हायमें लाल दवा डाली। फिर पाँच मिनटके बाद दाहिने हायमें जजली दवा डाली। लोग देख रहे हैं कि मूर्ति.हिलीं और जलरी ग्रीर चलने लगी। डाक्टर साहबने पूछा—कहाँ पा रहे हैं ? क्लाइवकी मूर्ति बोली—में जा रहा हूँ प्रयस्त करने कि मारत में फिरसे झैंगरेजी राज्य स्थापित हो जाय।

# मेरी बिल्ली

घरपर लोगोंकी राय हुई कि कोई जानवर पाला जाय। यह निश्चय सर्व-सम्मतिसे स्वीकत हथा। लड़िकयौँ भी प्रसन्न थीं। श्रीमतीजीकी भीर भी कुछ इच्छा थी ही। कौन जानवर पाला जाय इसमें विवाद था। मत मेर था, गर्मा-गर्मी थी। हाथी पालनेको हैसियत न थी, बोड़ा इस युगका काम-काजी जंत्र नहीं रह गया था। श्रोमतीजी धार्मिक विचारकी ही नहीं थीं, स्वास्थ्य-विषयका उनका अच्छा अध्ययन था। इसलिये उन्होंने गाय लानेका प्रस्ताव किया। सङ्कियाँ दूध भी पीयेंगी, घर भी पवित्र होगा। लड़िक्योंको दूधके नामसे उतनी ही चिड थी जितनी विद्यार्थीको पढ़नेसे । मक्खनसे अवश्य उन्हें प्रेम था, टोस्ट बनानेके लिये, किंत् मनी तक संसारमें ऐसी गाय न पैदा हुई थी जिससे दूधके बजाय मन्खन दहा जा सके। मैं भी गाय पालनेके पक्षमें न था। घरकी गन्दा करनामुझे प्रिय न था। और वरमें कोई शलग स्थान न था। भने ही गृढ दूध मिलता किन्तु घर ती गग्दा ही रहता। लडकियाँ चाहती वीं हिरनी पाली जाय । हिन्दी कविता उन्होंने पढ़ी वी और हिंदी साहित्यमें मृग और मृगीका वही महत्व है जो मोजनमें आमके अवारका। परन्त इसपर सब लोगोंकी सहमति न थी। मैंने प्रस्ताव किया विल्ली-का । मैं अपने वरका अपनेसे बुना हुआ समापति हुँ । इतना विधान सब नोगोंको ज्ञात या कि सभापतिके प्रस्तावका विरोध मही

होता। बिल्ली पालनेमें कोई हानि नहीं थी, उसके लिये ग्रलग किसी कमरेकी ग्रावश्यकता नहीं। एक बार चूहेने रेशमी ब्लाउज मलाईका लच्छा समझकर कुतर लिया था। लोगोंने समझा चूहेसे तो रक्षा होगी। मुझे ग्रपनी पुस्तकोंका ध्यान था। बात ठीक हो गयी।

संयोगकी बात हमारे एक मित्र के यहाँ एक बिल्लीने बच्चे दिये। वह सुन्दर थे। एक मैने माँग लिया। उसका नेहरा काला, जैसे काजल, पीठपर काली तथा उजली नित्तियाँ, एक कान काला, एक उजला। उसकी खाल इतनी मुलायम थी मानी मक्खन हो। जिस दिन वह बिल्ली मेरे घर मायी, छः-सात दिनोकी रही होगी। सब लोग उससे खेलते, दूब पिलाते, रसगुल्ला खिलाते, टोस्ट खिलाते। यह भी खूब सबके साथ खेलती। यह दिन-अतिदिन बढ़ने लगी। मोटी भी हो रही थी, स्निग्म भी। साथ ही साथ जोगोंके अतिशय प्रेमके व्यवहारसे बीठ भी। वह समय-समय गोदमें बाकर बैठ जाती, पीठपर चढ़ जाती, वालीमें खाने लगती। लिहाफमे आकर सो रहती। अपरिचित जो माते उससे भी नहीं झिझकती। उनसे भी खेलने लगती। एक नयी बात उसमें भीर थी जो दूसरी बिल्लियोंमें मैंने नहीं देखी थी। वह जब उसकी मौजमें माता गुँह चाटने लगती थी। कभी-कभी यह बहुत महा लगता था।

मेरे मित्र दशहराकी खुट्टियों में सपत्नीक मेरेयहाँ आये। बनारस-की दसपी अच्छी होती है। बड़ी चहल-पहल रहती है। कहें दिनीं-तक मेला लगा रहता है। मेरे यित्र मेरे सहपाठी हैं और विज्ञानके प्रोफेसर भी। जनकी पत्नी उसी नगरमें सहिला-डिसरी-कंक्सिमें दर्शन पढ़ाती है। दोनों सुशील, संस्कृत, श्रीर विद्याल्यसनी हैं। उनकी सुविधाके लिये मैंने उसी कमरेमें वो चारपाइयाँ उलवा दीं जिसमें मेरी श्रंग्रेजीकी पुस्तकें रखी है। पंखा, रोशनी श्रीर निकटकी बायरूमकी सुविधा थी। पढ़ने-लिखनेके लिये अलग छोटी-सी मेण थी, यद्यपि हम लोगोंने निक्चय किया था कि जनतक वह यहां रहेंगे पुस्तकोंका बहिष्कार उसी प्रकार किया जायगा जिस प्रकार डायबिटीजके रोगी चीनीका करते हैं। दिन घूमनेमें, संध्या मेले-तमाक्षेमें विलायी जायगी।

हम लोग एक स्थानपर रामलीला देखने गये, नौ वजे लीटे।
भोजनके पश्चात् द्वर-उधरकी बहुत-सी बाते होने लगीं। इसके
पश्चात् में भी सोने चला गया। सबेरे चायके लिये जब में नीचे
प्राया और सब लोग चाय पीने लगे तब देखा हमारे भित्रकी पत्नीका चेहरा कुछ सफेद-सा है। मैने समझा बकावटके कारण ऐसा
होगा। जलपान भी उन्होंने कुछ बे-मनसे किया। किंतु मैंने कुछ
कहना उचित न समझा। दिन यों ही घूमनेमें बीत गया। संध्याको हम लोग दूसरी जगहकी रामलीला देखने गये। झाज लक्ष्मणघानित थी। हनुमानजी संजीवनी खूटी काये भीर लक्ष्मणजीकी
मूर्छना दूर हुई। मोजनके समय तथा उसके बाद भी हनुमानजी,
उनके बल और साहसकी चर्चा होती. रही। उन लोगोंको दूध
मैंगवाकर ज्यारह बजेके लगभग में सोनेके लिये चना गया।

मेरी नींत कुछ वेरसे खुली। चायका कामान तैयार था। मैं उन्होंकि कमरेमें काम पीनेके किये था गया। बहु लीग पहिलंसे ही

बैठे थे। जान पड़ता था रातको इन्हें नींद नहीं श्रायी। पत्नी महोदयाका चेहरा यदि कल प्रातःकाल व्हाइट प्रिटिंग कागजके समान था तो भाज भाटं पेपर-सा सफेद। आँखोंकी पुतलियाँ विषाद-के सागरमें स्नान कर रही थीं। चेहरेके पाससे ऐसा जान पड़ रहा था कि विश्व-शांतिके प्रयत्नमें असफलता या गयी है और उसका सारा कलंक इन्हींपर है। मित्र महोदयके चेहरेपर भी उलझनकी रंगत थी। मानों बंकमें पचास हजार रुपये हों भोर रातमें तार भाया हो कि बंक फेल हो गया। मैं कुछ जान न सका। कोई तार भाता तो द्वारपर चिरुलाता। मेरी नींद खुलती। कहीं मेलेमे पर्स तो नहीं निरी सीर संकोचनमा मुझसे नहीं बता रहे हैं। कुछ यह भी संदेह हुआ कि पति-पत्नी लड़े तो नहीं। तब से क्या कर सक्ता। पुरुष-पुरुषके झगड़ेके बीच पड़ना मुखंता है श्रोर पुरुष-स्त्रीके झगड़ेमें पड़ना शामत है। तीनों व्यक्ति चुप। सब दाँतीसे दोस्ट काट रहे थे। दोस्ट काटनेकी व्यक्ति भी मुनायी दे रही थी। झंतमें मेरे मित्रने पूछ ही तो दिया 'इस कमरेगें आप कभी सीते हैं कि नहीं।' मेरी समझमें न आया कि यह प्रश्न क्यों मुझसे पूछा जा रहा है। मुझे यह प्रश्न कुछ इसी प्रकारका लगा जैसे कोई मध्यापक किसी विद्यार्थीसे पूछे तुम्हारे, वर पीतलकी कड़ाही है कि लोहे की । मैंने कहा 'में तो नहीं सीता । क्यों ! ' मित्र महोदयने 'हुँ' कहा। उनकी पत्नीने उनकी मोर ऐसे देखा सानो किसी गृह रहस्यका उद्बाधन हो गया। मैंने पूछा क्यों बाल क्या है। खाम-लीग कुछ समगीवसे जान पड़ते हैं। मेरे मित्रने कहा की माल

नहीं। कोई और कमरा हो तो अच्छा हो। मैंने कहा हाँ हाँ, आज से दूसरे कमरेमें प्रबंध हो जायगा। यह तो आपका घर है। जब-तक आप सपर सवाके लिये कबजा नहीं करते। किंतु मुझसे गिंद आतिथ्यमें किसी प्रकारकी तृष्टि हुई हो तो कहना चाहिय। उन्होंने कहा 'आप कैसी बातें करते हैं। अपना समझके तो आया। अब कही दूं।' और अपनी पत्नीकी ओर भेदमरी दृष्टि डालते हुए वह बोल 'इस कमरेमें दोष है। पुरानी पुस्तकें जहां रहती हैं, बहुमा यह दोप हो जाता है।' मैंने समझा रातमें शायद साँप निकला हो। पुछा 'क्या कुछ कीड़ तो नहीं....पर बात समाप्त न हो पायी थी कि मित्रने कहा 'नहीं, समें मूत रहता है।' मैं अपनी हँसी न रोक सका।

मित्रन कहा 'नहीं, हैंसिये मत । गत दी रातसे हमलोगोंको इसका मनुभव हो रहा है।'

में चकराया। बोला 'क्या बात है?' सित्रने कहा परसौं रातकी एक बजेके लगमग मेरी पत्नीने मुझे काँपते स्वरमें जगाया। बौली बिजली जलायी। वह घर-घर काँप रही थी।' उन्होंने बताया कि प्रमी-सभी मेरे ऊपर विशाल सिंह बैठा हुआ था। मुझे खाने ही वाला था कि प्रांख खुल गयी। प्रकाश ह्योनेपर कहीं एक मक्खी भी' नहीं विद्यार्थी वी।'

में तो इन बातों में विश्वास नहीं करता। मैंने समझा अधिक भोजनके कारण भयानक सपना देखा होगा। किंदु कल दूसरी घटना हुई। एक जीव माल बनकर इनका मुँह चाटने लगा। भीर रोशनी जलायी तो कहीं कंछ नहीं। कल तो इन्हें नींद उसके बाद नहीं ही आयी। ग्रभी तक में पूरी बात सुनता रहा किर मुझे हँसी आयी। मने बिल्लीको बुलाया। वह पहले मेरी गोदमें कूदकर भायी, किर मित्र-की गोदमें उछलकर गरी। श्रीर उनके बायरो सटे श्रधरोंको चाटने की चेष्टा करने सगी।

मैंने कहा यही वह भूत है। सब बातें जानलेनेपर उन्होंने कहा 'अब तक मैं हूँ, कृपया इसे रातमें बाँध दिया की जिये।'

### प्रोफेसर पिल्लेका प्रोम

डॉक्टर चोलंटांगम पिल्ले गणितके प्रोफ़ेसर थे। जिस समय री यह कॉलेजमें भ्राए, देशमें इनकी धाक बैठ गर्ह । जर्मनी. वाधिगटन धौर टोकियो-विश्वविद्यालयसे प्रतिदिन डाक माती। केंब्रिज मीर लंदनकी तो बात न पूछिए, वहाँके तो वर्षेनों लिफ़ाफ़े इनकी मेज पर पड़े रहते। इन्हें इतना लिखना पड़ता कि एक गीशी पारकर इंककी प्रतिदिन समाप्त हो जाती । कलमकी निब कितने दिनोंमें भिसती थीं, में नहीं कह सकता। किसीसे मिलना-जुलना इनकी दिनचर्यामें पश्चिमलित न था, जैसे आर्य-समाजके धर्म-प्रंथोंकी सुचीमें पुराण नहीं। है। कॉलेज जाना, पढाना और फिर पुस्तकोंमें घँस जाना या क़ल्म लेकर सफ़ेंद काग़जसे जूबना, यही इनका काम था। हाँ, मोजन भी करते थे। एक बात जिसे वह नहीं मुलते थे, बह या उनका चायका कम । संसार-भरमें जाड़ा पढ़े या गरमी, जनके यहाँ केटलीमें पानी सवा खीलता रहता। मेरा तो यहाँ तक विचार है कि यदि भारतवासी चाय छोड़ देते. जैसे चीतने अफ़ीम स्रोड वी, ती भी पिल्ले महोदयकी कुपासे लिप्टनकी कंपमी बल सकती थी। जैसे किसीने गूलरका फूल नहीं देखा, बैसे ही पिल्से महीदय को किसीने हेंसते नहीं देखा। उनके विद्यार्थी उन्हें ऐसी मधीन संमनते थे, या वह मनुष्य, जिसमें हृदयके स्थान पर भी किमाना हो । ऐसी धवस्थामें हत्यीमुद्रीवाईके धारचर्यका ठिकाला म रहा, जब संध्या समय, लेबोरेटरीके पीछे, जहाँ वह एकांतर्ने कैलकुलसका अक्सास कर रहीं थीं, प्रोफ्रेंसर साहब दक्षते हुए बाए, और बोलेंना 'त्मसे विवाह करना चाहता हैं।"

संध्याकी कालिमा यौवनकी मादकताके समान फैल रही थी। सूर्य प्रस्त हो चुका था, परंतु प्रकाशकी अदृक्य रेखाएँ अभी आकाशमें भटक रही थीं, जैसे मुगल-साम्राज्य नष्ट हो जाने पर भी उसके वैभवकी कहानी बहुत दिनों तक सुनी जाती रही। गोधूली-वेला थी, न दिन था, न रात, जैसे सीमा-आंतके पिक्चम किसी का राज नहीं। ऐसे ही समय प्रोफ़ेसर पिल्लेके मनमें न जाने क्या आया कि बँगलेसे उठे, और लेंबोरेटरीके पीछे चले। मुट्टीबाई घास पर, एकांतमें, लेटी थी। एक हाथ में पेंसिल थी। घरती पर कापी पड़ी थी, उसीके निकट एक पुस्तक थी। स्वर्गीय राजा रिवयमी ने जैसे शकुंतलाकी पत्र जिखनेवाली मुद्राका चित्रांकन किया है, कुछ-कुछ वैसा ही दृश्य यह भी था। पिल्ले साहब पीछेसे आए। पहले तो जनकी गित तीव थी, परंतु ज्यों-ज्यों हत्थीबाईके निकट पत्रुंक, बीमी हो गई, जैसे स्टेशन पर पहुँकते-पहुँकते रेलगाड़ी की चाल मंद हो जाती है।

हर्षीमुट्टीबाई बी० ए० के पहले वर्षमें पढ़ती थी। विज्ञान उसका विषय था। गणित इन्हीं पिल्ले साहबसे पढ़ती थी। मार्च का महीना था। जुलाईमें पिल्ले साहब थाए थे। एक दिन भी उन्होंने हत्यीबाईकी मीर देखा नही। छिपे-छिपे देखा हो, तो नहीं कहा जा सकता। उसकी मोर देखकर एक दिन थी मुसकराए नहीं। उन्होंने यह सीखा ही नहीं कि मुसकरानेके समय प्रधरींको कितनी डिगरियोंका कोण बनाना होता है। ऐसी अवस्थामें भाप विचार कर सकते हैं कि हत्यीबाईके आष्वयंकी सीमा कहाँ सक पहुँची होगी, जब उसके कानोंमें विवाहके प्रस्तावके हाव्य पहुँचे होंगे। उसने सिर जठाया, फिर स्वयं उठी, फिर खड़ी हुई, और प्रोफ़ेसर साहुबको देखा। नमस्कार करना तो मध्यास-सा हो गया था, इसकिसे चतवा को हो ही गया। इसके बागे उसके मुख़रें कोई साब्यश्न निकला, भैसे नव-विवाहिता वसूके ब्रुबटसे मुझ नहीं विक्रक्ता

उसने समझा, संभवतः उन्होंने कुछ और कहा, और मैंने विवाहका प्रस्ताव समझ लिया, या प्रोफेसर साहब आइन्स्टीन की थ्योरी समझते-समझते पागल हो गए हैं। इत्थीमुट्टीबाई यही सोच रही थी कि पिल्ले साहब फिर बोले—

> "भगर क का संबंध ख से है, ग्रीर ख ,, ,, ग से है, तो क ,, ,, ग से हुआ

तो में गणितसे प्रेम करता हूँ, तुम गणितसे प्रेम करती हों, उसलिये मैं तुमसे प्रेम करता हूँ।"

हत्थीबाई, जो गणित की बड़ी-बड़ी समस्याएँ सुलझा सकती थीं, यह भी समझ गई। बोली--"महोदय, धाप कृपा कर बैठ जाइए।" पिल्ले साहब बैठ गए।

हत्यीबाईने पूछा—"आप स्वस्य तो हैं?" यद्यपि इसे अब विश्वास हो गया था कि प्रोफ़ेसर साहबका दिमारा उतला तो अवश्य ठीक है, जितना एक प्रोफ़ेसरका हो सकता है, फिर भी है प्रोफ़ेसर का ही दिमारा। जैसे अच्छी-से-अच्छी मोटर-कारके बारेमें नहीं कहा जा सकता कि कब फ़ेल हो जाय, जैसे ई० आई० आर० की गाड़ीके संबंधमें नहीं कहा जा सकता कि कब पटरीसे उतर जाय, जैसे सिनेमा-अभिनेत्रियोंके लिये नहीं कहा जा सकता कि कब पटरीसे उतर जाय, जैसे सिनेमा-अभिनेत्रियोंके लिये नहीं कहा जा सकता कि कब बंद ही आय, इसी प्रकार किसी प्रोफ़ेसरके दिमारा के लिये नहीं कहा जा सकता कि कब बंद ही जाय, इसी प्रकार किसी प्रोफ़ेसरके दिमारा के लिये नहीं कहा जा सकता कि कब बंद ही जाय, इसी प्रकार किसी प्रोफ़ेसरके दिमारा के लिये नहीं कहा जा सकता कि वह कब विगड़ जाय। तो भी गणितके प्रोफ़ेसर मा। जैसे उंगलियों में ग्रेंगूठा, बालों में चुंदी, प्रशुप्तीं गुंग, जसी अकार प्रोफ़ेसरों गणितके प्रोफ़ेसर। उनकी उपयोगिता जन्हींके कियें हैं।

प्रोप्तेसर पिल्ले बीले—"स्वस्थ—स्वस्थ—में उसी भौति स्वस्थ हैं। जैसे हवामें भौतिसजन होता है।" हत्थीमुट्टी—"क्या आप गंभीर है ?"
प्रोफ़ेसर—"वैसे ही, जैसे आइन्स्टीनका सिद्धांत।"
हत्थीमुट्टी—"क्या आप मुझसे प्रेम करते है ?"
प्रोफ़सर—"उतना, जितना कोण की वो मुजाओमे होता ह।"
हत्थीमुट्टी—"कब तक यही भाव रहेगा?"
प्रोफ़ेसर—"इनफ़िनिटी—अनंत तक।"
हत्थीमुट्टी—"मैं तो किसी योग्य नहीं हूँ। कुछ नहीं हूँ।"
प्रोफ़ेसर—"ठीक है, ठीक है। तुम कुछ नहीं ही, शून्य हो।

प्रोफ़ेसर— "ठीक है, ठीक है। तुम कुछ नहीं ही, शून्य हो। जीरो हो। मैं कुछ हूँ। जब तुम्हारी शक्ति मुझे मिल जायगी, हम लोग एक हो जायगे। 'एनी फ़िगर टुवि पावर जीरो इज्रा ईक्वल टुवन।

इत्थीमुट्टी-"मुझे सोचने का अवकाल दीजिए।"

प्रोफ़ेसर—"प्रवश्य, प्रवश्य। सोच लो, ठीक उसी माँति तर्क कर लो, जैसे पंचराधिक। परंतु में तुम्हे विश्वास विलाता हूँ, मैं तुम्हारे चारो भोर उसी भाँति मंडराता रहूँगा, जैसे केन्द्रके चारो सोर वृक्त; में तुम्हारे लिये उसी भाँति अपनेको मिटा दूगा, जैसे कोई प्रांक, जिसे शून्यसे गुणा कर देते हैं; तुम्हारा मेरा संतंत्र सवा देसा ही रहेगा, जैसा ज्यामितिका चिक्कोण-मितिसे हैं; तुम मेरे दिये उत्तंत्री ही महान् हो, जितना यह विश्व है; तुम्हे में अपने उतने ही निकट देखना चाहता हूँ, जितना नसन दूरवीनमें विखलाई देता है। शौर मेरा प्रेम कभी तुम्हारे भित कम नहीं होना, जैसे रिकरिंग हेसिमल का कभी श्रंत नहीं होता।"

हत्यीमुट्टीबाईनें कहा--'में कल पूर्ण विचार करके उत्तर दे सकूंगी।"

प्रोफ्रेंसर महीदय वर्षने बैंगलेकी बीर वर्ष गए।

यह पहला धनसर नहीं गा, जब नुद्रीवादिंस प्रेसना असीक हुआ

शा। तीन प्रस्ताव गौर हो चुके थे। पहला प्रस्ताव प्रकृति प्रशिक्ष

ने किया था, जो एक स्कूलके अध्यापक थे। दूसरा प्रस्ताव उसके दर्जे एक विद्यार्थीने किया था। तीसरा प्रस्ताव उसके भाईके एक मित्रने किया था, जो उसी साल इंजीनियर होकर उस नगरमें आया था, और चौथा प्रस्ताव प्रोफ़ेसर पिल्लेका था। किसीको हाँ अथवा ना का उत्तर मुट्टीबाईने नहीं दिया था। और, सभी प्रस्ताव इन्हीं पंद्रह दिनोंमें आए थे, मानो यह भी कांग्रेसका अधिवेशन था कि सभी प्रस्ताव प्रायः एक ही समय पर भेजे गए।

तारे आकाशमें एकके बाद एक निकल रहे थे, जैसे थानेदारोंके मुखसे गालियां निकलती हैं। हरी-हरी दूब, नीला-नीला आकाश, श्यामल रजनी, अलसाया पथन प्रेमकी समस्या खुलझानेके लियें बहुत उपयुक्त थे। जैसे कठोर प्रश्न, बगलमे बुद्धिमान् विद्यार्थी और गाई का ऊँघना परीका-मननमें नकल करनेके लिये अच्छा अवसर प्रधान करते हैं। हत्थीमुट्टीबाई ने चमकती हुई पेंसिल हाथमें उठाई, और तारोंके प्रकाशमें अपनी कापीमें लिखा— मान लीजिए, स्कूल-अध्याप्त हैं क, विद्यार्थी ख, इंजीनियर ग, प्रोक्षेतर छ।

स क से छोटा है, क व से खोटा है, ग भीर व का भूरूप श्रीकता है।

क और स दोनों घ से छोटे हैं, श्रीर ग से भी छोटे हैं, इससिये क और स निकाल दिए जाते हैं।

ग और व रह गए।

ग म से बड़ा है, या छोटा मा अराबर। एक प्रोफ़्रेसर है,
बूसरा इंजीनियर, इसिलये बराबर नहीं हो सकते। इसिलये ग म से
बड़ा है या छोटा? दोनों गणित जानते हैं, बोनों नौकर हैं, इतमा
दोनोंमें समान (कामन) हैं। यह निकाल विद्या। न साई बाद सी
वेतन पाता है, म डाई सी, इसिलये ग म से कहा है।

इसिनमें व से विवाह नहीं हो सकता।

विवाहके प्रश्नके इस उत्तरको हत्यीबाईने प्रोफ़ेसर पिल्लेके पास एक लिफ़ाफ़ेमें बन्द कर भेज दिया, जैसे भाई० सी० एस० की उत्तर-पुस्तकें भेजी जाती है।

जिस समय एक चपरासी यह लिक्नाका प्रोक्तेंसर साहबके पास लाया, वह विश्वका टेढ़ापन नापनेके लिये एक कारमूला बना रहे थे। उन्होंने पत्र पढ़ा। पढ़नेके पश्चात् अपना कमरा बन्द किया, धौर झालमारीसे पुस्तकें निकालकर घरती पर रक्षने लगे।

पहले ज्योतिषकी पुस्तकों रक्खीं, फिर कैलकुलंस की, फिर ज्यामिति की, फिर अलजबरा की और सबसे ऊपर ठोस ज्यामिति की। इस पर एक बोतल से स्पिरिट उँढेली, और उसी पर बैठ गए, और अपने नौकर शिवमंगलको पुकारने लगे—"शिवमंगल! शिवमंगल! जल्दीसे वियासलाई का।"

······ 6 ······

#### आत्महत्याका अंत

करणायंकर और स्नेहलताका श्रेम प्रति विन अढ़ता गया। उसी
प्रकार जैसे वाढ़ीके बाल बढ़ते हैं। एक ही मुहल्लेके निवासी,
धामने-सामने घर, दोनों वयस्क, दोनों सुन्दर और दोनों भावुक।
दोनों एक दूसरेके लिये इस ढंगसे उपयुक्त थे जैसे दायें और बाएँ
पाँवके जूते।

गरमीके दिनोंमें बड़े तड़के जब सारा आलम सोता ही रहता था अपने-अपने घरकी छत पर वोनों खड़े हो जाते। एक सड़कके इस पार और दूसरा सड़कके उरा पार। सबेरेका फीका फीका चौंब उनपर मुसकराता था। यह कहना कठिन हो जाता था कि रातके जागे करणाशंकरकी आखें अधिक लाल हैं कि स्नेहलताके कपोल। दोनों एक दूसरेको ऐसे देखते जैसे सूरजमुखी फूल सूरजको देखता है। नैनोंको जीन मिल जाती थी। उन दस-बीस मिनटोंमें आखें बहुत बातें कर लेती थीं। और जब रजनीकी धलकें उजली होने लगतीं दोनों चले जाते थे।

संध्याको सता करणार्शकरके यहाँ पक्षते थाती, वर्शन । करणा-रांकर उसे पकाता, उसने वित्याला, उसे देखता और मनमें करपताके महल बनाता । तब तक आठ वज जाता और स्नैह्नता थएने वसेरे मैं चनी जाती । समय ऐसे बीत जाता जैसे जीन पर बताका शक्ष जाता है। रोमांसमें धादमी पहले स्वयं पागल बनता है फिर दूसरोंको पागल बनाने लगता है। करणाशंकरको लताका कहीं आना-जाना भच्छा नहीं लगता था। जिसके हृदयमें प्रेमकी गहराई कम होती है वह चाहता है कि इस कमीको हमारी प्रेमिका पूरी करे। दूसरे हमसे अधिक प्रेम करें, यह उसीकी मावना होती है जिसका प्रेम छिछला होता है। करणाशंकरकी यही इच्छा रहती कि जता सवा हमारे पास रहे, हम जो कहें करे।

एक दिन नताके घर पर कुछ श्रतिथि आये थे। उसे करणांके यहाँ श्रानेमें कुछ देर हो गयी। जब नता आयी, करणांकंकर क्रोध के श्रटम बमसे सिज्जित थे। क्षण मरमें क्रोध वाणीमें बदल गया। बोले फुरसत मिल गयी? स्वरमें रखाई, चेहरेपर उदासी माथे-पर सिकुड़न थी। नताने उनकी ओर देखा, फिर वह बोली बर-कृत काम-काज न कर्ड ? नोग क्या कहेंगे। फिर संभलकर उसने कहा —दो संबंधी आये हैं। उनके सरकारमें रह जाना पड़ा।

करणायांकरको संभवतः इससे संतोष नहीं हुआ। प्रेममें संतोष हो तो वह प्रेम न रह कर बनियेका सौदा हो जाय? उन्होंने कहा—सच्छा तो अब खुट्टी मिल गयी? बड़ी जल्दी खातिरदारी पूरी कर वी।

लताने मुसकराते हुए कहा-हाँ, सचमुच पूरी करके चली था रहीं हूँ। खिलानेका काम भीर सोग करेंगे।

करणाको इस हुँसीमें कुछ आनत्व न आया। वह बोला में हुँसी और विनोद नहीं चाहता। मैं इस समय बहुस दुसी हुँ। लताने सादे ढंगसे कहा-मुझे तो कोई कारण ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। क्या में पूछ सकती हूँ कि इस बु:खका कारण क्या है?

करणाशंकरने आविधार्में कहा-कारण ? कारण पूछती हो तो में बताता हैं कारण पुम हो। तुमसे ऐसी आशा न थी।

लता-मुझसे क्या आशा न थी?

करणाशंकरने गौतम बुद्धके स्वरमें कहा--मुझे आशंका हो रही है कि तुम मुझरो प्रेम नहीं करती हो। बातें बनाती हो। प्रेमका अर्थ है समर्पण।

जतापर करणाशंकरकी गम्भीरताका यही प्रमाव हो रहा था जो पानीका बीशेपर होता है। वह बोली—समर्पण लो में केवल पुस्तकोंके लिये ठीक समझती हूँ। किसी भिसारी लेपकको कोई धनी जुद्ध दे देता है तो वह अपनी कच्ची-पनकी बुद्धिका परि-णाम उन्हें समर्पण करता है। या कोई सुन्दरताका ऐसा शिकार जिसे अपनी प्रेमिकाको देनेके लिये अपने पास कुछ नहीं है तो वह प्रस्तक लिख कर समर्पण करता है। प्रेम और समर्पणका क्या सं 'ब है?

करणाशंकरको यह तर्क अध्या न लगा। क्रुश्च उत्तर भी ठीक न सूझ पड़ा। बौले—में जानता हूँ कि तुम वर्धन पढ़ती हो। में परिहास नहीं सुनना चाहता। स्नियों स्वभावसे खिखली होती हैं। तुम अपवाद नहीं हो। में इस समय गंभीरतासे बातें करना बाहता हूँ। में ठीक ठीक जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे हुवयमें भेरे प्रति प्रेम है कि नहीं? लताको यह आरोप श्रम्छा नहीं लगा कि स्त्रियाँ ख्रिझली होती हैं। उसे करुणाशंकरसे प्रेम था किन्तु उसके हृदयमें स्त्रीजातिका श्रममान भी था। वह स्त्री थी और श्रपने बलाबलको समझती थी। अपनी जातिका श्रपमान सह नहीं सकती थी। उसे करुणाशंकरकी बातोंके हंगपर कोच आया। वह बोली—में इस बातका सबूत नहीं दे सकती कि मेरे हृदयमें किसके प्रति प्रेम है किसके प्रति नहीं। यदि स्त्रियाँ पोली हैं तो किसी ठोस चीजसे प्रेम कीजिये। में जाती हूँ। इतना कहकर वह कमरेसे बाहर हो गयी। दूसरे दिन संध्याको वह नहीं आयी।

10: 10: 10:

करणाशंकर उदास हो नहीं जीवनसे निराश हो गये। उनकें मनमें निरुचय हो गया कि स्त्रियाँ संसारमें नागफनीके काँटेके समान हैं। वह लोगोंको उजझाकर पीड़ा पहुँचा सकती हैं किन्तु किसी कामकी नहीं। तुलसीबास और शेक्सपियरके अनेक बाक्य उन्हें ब्रह्मावाक्य प्रतीत होने छगे। परशुरामने एक बार पृथ्वीसे क्षत्रियों का विष्वंस कर दिया था। उन्होंने सोचा, क्या मुझमें ऐसी शक्ति नहीं है कि संसारको स्त्रीविहीन कर दूं? किन्तु परशुराम क्या उनके पड़ोसी धासीरामके बराबर भी उसमें शक्ति न थी। ईमान-दार की कीतार की भौति वह रात भर जागते रहे।

जो विशाल भवन उन्होंने बताये ये वह फटे जेनके पैसेकी भौति सब गिर गर्ये। उन्होंने सोचा कि अब हमारा जीवन उतना ही सार्थक है जितना राजा दशरयका तेलमें रखा शव। शंकराचार्यके पश्चात् करणाशंकरको ही अनुमूति हुई कि संतार माया है। जैसे ग्रेंचेरी रातमें रस्मीमें साँपका भ्रम होता है उसी प्रकार प्रेमके ग्रेंचियारेमें प्रवंचना स्त्रीके रूपमें उन्हें दिखाई दी। उन्होंने निश्चय किया कि कल ही भ्रमवादपर एक महान् ग्रन्थ लिखकर संसारके सम्मुख कस्तुस्थिति स्पष्ट करूँगा।

इसी समय उनके राष्ट्रप्रेम भौर स्यातिप्रेममें बंद होने लगा।
वह सोचने लगे—अंग्रेजीमें यदि पुस्तक लिखी जाय तो इंगलेण्ड और
ग्रमरीका, म्रास्ट्रेलिया भौर ग्रमीकामें पढ़ी जायगी। संसारके विद्वान
उसकी प्रशंसा करेंगे। राष्ट्रप्रेम कहता था हिन्दीमें लिखना चाहिये
यद्यपि दस सालमें विक पायेगी, बहुत कम लोग पढ़ेंगे। हाँ, शुछ
पुरस्कार मिल जा सकता है। फिर दूगरी तरंग ग्रायी—क्या लाभ
लिखने पढ़नेसे? तुलसीदासका कहना किसने माना? गीता
पढ़कर कितने ग्रादमी क योगी बने? वह सब सोच ही रहे थे
कि गड़ीमें तीनका गंटा बजा। यह सोचनेमें, कि क्या करूं, ग्राघ
गंटा बीत गया। किताबोंकी ग्रलमारीमेंसे पुस्तकों निकाल-निकाल
कर देखने लगे। रामचरित मानस से लेकर नदी के द्वीप तक
उहोंने उठाया। पढ़नेपर तबीयत नहीं जमी। इन पुस्तकोंकी
निकालने और रखनेसे एक लाम यह हुआ कि बीस-पचीस पुस्तकोंकी

जिस माँति बोजिनुक्षकी आयामें महात्मा गौतम बृद्धके हृदयमें एकाएक 'प्रकाल उदय हुआ उसी प्रकार करणाणंकरके हृदयमें भी एकाएक प्रकाशका बल्ब कक्षे बल उठा। तुरत उन्होंने तीम पत्र लिखे। एक पुलिस सुपरेटेडेटको, एक स्नेहलताको और एक प्रपने पिता को। पिताका पत्र मेजपर रखकर श्रेप दोनों डाकमें छोड़ने का निश्चय किया। और उसी समय महिलाओं के आँसूके समान निकल पड़े। इधर-उधर गड़बड़ी नहीं इसलिये उन्होंने बड़े डाकखानेमें पत्र डालना उचित समझा। दु:ल और कप्टके समय सब लोग बड़ोंकी धरण लेते हैं। इसलिये कश्णावांकरने डाकखाना भी बड़ा ही खोजा।

पत्र डालकर वह घर लौटें। ६ बज रहे थे। ठंडी हवा पारिजातके परागसे इतनी लदी थी कि उसे चलनेमें कठनाई हो रही थी। करणाशंकरके लिये आजके सबेरेमें उपाकी लाली न थी, संखियाकी सफेदी थी। महकती मंद हवामें मदिराकी मादकता न थी, मनस्तापका माहुर था। गहेसे सुन्नोभित आरामकुर्सी पर वह ऐसे बैठ गये जैसे बोझसे दवी बैलगाड़ीका बैल बैठ जाता है। वहीं नहीं बैठें उनका दिल भी बैठा हुआ था। उहोंने निक्चय किया कि ठीक सात बजे संसारको सदाके लिये सलाम करेंगे। सुचना सबको दे चुके हैं।

नींद वह रोग है जो रोगीके सिवाय सब पर आक्रमण करती है। करणाशंकरपर मी निद्राका आधात उसी प्रकार हुआ जैसे धनिष्ठ मित्र घात करता है। एक क्षणमें घह उसी संसारमें पहुँच गये जिसमें हम सोनेकी नाब पर बैठकर चाँबीके समुद्रमें हवा खाते हैं। जिसमें हमें हाथी दौड़ाता है और वनेके खेतमें घुसकर हम अपनी रक्षा करते हैं। जहाँ मलाईके दलदलमें हम धूँस जाते हैं और हवाकी लहरों पर तैरते हैं। करणाशंकरके हाथोंमें अटमक्म

था। वह अपने सिर पर उसे पटकना चाहते थे कि नौकर ने आवाज दी---मैयाजी चाय आज नहीं पिएँगे ?

भइयाजीकी भाँख एकाएक खुल गयी जैसे बटन दबानेसे सिगरेट का लाइटर खुल जाता है। उन्होंने नौकरको उसी प्रकार देखा जैसे सिहिनीने चकुंतलाके पुत्र भरतको देखा था। श्रीर उन्होंने कहा—नहीं। नौकर चुपचाप चला गया। करुणानंकरने घड़ी देखी। साढ़े दस। पढ़ा लिखा श्रादमी चाहे कि कालकी गति रक्त जाय तो एक ही उपाय है। घड़ीमें चाभी न दे। सी करुणा- शंकरमें किया। नहीं। कर्कणा नारीकी जिह्नाकी माँति वह चलती ही रही। किन्तु जो समय बीत गया सो बीत गया। इतना सोनेके बाद ध्रब खोनेका समय न था। निरयकमं के बाद स्नान किया श्रीर इस नद्दर श्रीरेसे श्रारमाको मुक्त करनेके लिये श्रपने कमरेमें श्राये।

सभी वह कमरेमें आये ही थे कि लता लिफाफा लिये पहुँची। अभी डाकिया उसे दे गया था। लता जब आयी उसका मूँह राखी के रंगका था। अब वह मांजे हुए तांबेंके कलसेके समान था। इसके पहले कि लता कुछ पूछे करुणाशंकरने उसकी ओर देखा और ऐसे देखा जैसे कृष्ण मगवान आज किसी सिनेमा तारिकाको देखते! मानो कभीकी जान पहचान न थी। और बाहर जाने लगा। लताने द्वारका कपाट बन्द कर दिया और बोली—यह क्या लिखा तुमने। अभी तुममें लड़कपत ही है।

फरणाशंकरने कहा-मुझे जाने दो मैंने नारीके हृदयको समझ विया। नता बोली-पुंमने कुछ नहीं समझा। नारीको ही नहीं

A 1 . "

समझा, नारीका हृदय तो बहुत दूरकी वात है। उसे संसारमें बहुत कम लोग समझ पाते हें। हाँ, यदि मेरी किसी बातपर तुम रुट हो तो में तुमसे क्षमा मांगती हूं। करुणाशंकर आमहत्याकी बात भूल गये। सुन्दर युवती सामने खड़ी हो और क्षमा मांगती हो, वह भी नाटकमें नहीं जीवनके क्रममें! करुणाशंकर सन्त-हृदयके समान पिधल गये। बोले—स्या तुम सच कहती हो तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम है?

कोरियाकी संधिक समान इघर समझौतेकी बातें हो रही थीं उधर नगरके कोतवाल कई पुलिस लिये करणाशंकरके घर पहुँचे। बैठकमें इनके पिता मिले। कोतवालने पूछा करणाशंकरका यही मकान है? 'हाँ' का उत्तर पाते ही पूछा, लाश कहाँ है ? करणाशंकरके पिताने समझा कि मैंने सुननेमें मूल की है। बोले—यहाँ ताश कहां? हमलोग जुआड़ी नहीं हैं। आप गलत जगह आये।

कोतवालने जोरसे पूछा—करुणाशंकरकी लाग्न कहाँ है ? यदि कोई पूछता कोहेनूर माप चुरा लागे हैं, या हिटलर मापके चरमें छिपा है तो उन्हें इतना मारचर्य न होता । उहींने कहा—मैंने समझा नहीं। म्राप क्या चाहते हैं ?

कोतवालने करणायंकरका पत्र सामने रख दिया। उनके पिता बिना कुछ कहे घर के भीतर धौड़े जैसे बन्दूकसे गोली विकलती है। करणायंकरके कमरेके पास गये। दरवाणा बन्द। खटखटाया, कोई शब्द नहीं। किवाड़ पीटे कोई श्रावाण नहीं। अन्दर से बोले कीन श्रीर कैसे

### वकील साहब की गाय

जब दूध प्राठ प्राने सेर हो गया भौर तब भी यह निश्चित नहीं था कि उसमें पानी मिला है कि नहीं शिवनाथदास सोचने लगे। वकील साहबकी वकालत बहुत प्रच्छी न थीं तो खराब भी नहीं थीं। जैसे प्रार्थसमाजी, कट्टर हिन्दू नहीं है तो मुसलमान भी नहीं है। तीन चार सो रुपये महींनमें मिल जाते थें। रातको डायरीमें उन्होंने दिनकी प्रामदनी लिखी भीर सोचने लगे।

सबेरे उठते ही उन्होंने चाय भी नहीं पी, पहुँचे ठाकुर जीतन सिंहके यहाँ। जीतन सिंह भैसकी सानी चला रहे थे, बकील साहबको देखते ही उन्होंने अपना हाथ उठाया जिसमें भूसा चिपका हुआ ऐसा जान पड़ता था मानो हाथीकी सूँइपर मोतीकी माला लटक रही है। बोले—जयरामजीकी। आज इतने तड़के केसे बकील साहब ? बकील साहबने उनकी जैसे बात ही नहीं सुनी, जैसे अंग्रेज सरकार भारतकी बात नहीं सुनती। बोले—आजकल भूसा क्या माब है ?

वकील गवाहीकी बात करे, कानूनकी बात करे, कचहरीकी बात करे, दस्तावेजकी बात करे, वकालतनामेकी बात करे, तब हो कुछ ठीक जान पड़ता है; वकीलके मुंहमें मूसा कुछ स्वामायिक नहीं जान पड़ता। वकील और भूसेकी बात कुछ बैसी ही जान पड़ती है जैसे किसी कोमल गायिकाके मुखसे झाल्हा, और सबरे सबरे एकाएक वकील साहबके मुखसे भूसेकी बात ऐसी लगी जैसे माघके महीनेमें किसीने कजलीका सुर अलापा हो।

ठाकुर जीतन सिंहने समझा कोई मूसेका मुकदमा भी हो सकता है। जब परताले तकका मुकदमा हो सकता है तब मूसा तो कोई बेजा वस्तु नहीं है। बोलें —मेरे यहाँ तो गाँवसे आता है, किन्तु सुना है आजकल यहाँ आठ-नौ सेरका बिक रहा है। क्या कोई मुकदमा मूसेके सम्बन्धका है। वकील साहब बोलें —नहीं मुकदमा तो नहीं है, मैं एक गाय सरीदनेकी बात सोच रहा हूँ—इसीलिये।

वकील साहवकी बात सुनकर ठाकुर साहव ऐसे प्रसन्त हुए जैसे स्त देखकर महात्मा गांधी प्रसन्न होते हैं। हाथ नांदमेंसे निकाल लिया और सीधे खड़े हो गये मानो जवाहरलाल दर्शन देनेके लिये खड़ें हैं। बोले—अड़ा प्रच्छा निष्चय किया। बस खरीव ही लीजिये। परोसी हुई थाली, ससुरालके न्योते, जहाँ मारपीट होती हो वहांसे भागने और बमंके काममें, बहुत सोच विचार नहीं करना चाहिये। गाय रखना तो धर्म है, बरकी ग्रोमा है। जिसके वरमें एक गाय बंधी रहती है वह घर स्वर्ग रहता है। दूध-यही के लिये तरसना नहीं पड़ता। गोमरके बिना कोई खुम काम हो नहीं सकता। उसके लिये घर-घर धौड़ना नहीं होता। और एक बात और है, बुरा न मानियेगा यि समय-कुसमय किसीका बैकुंठ-बास होने लगा तो गोवानके लिये ग्राम कहाँ खोजते फिरेंगे। धर्म और जामका ऐसा संयोग—या तो गायमें है या तो गंगा-स्नानमें जहाँ प्रत्येक हुवकीमें स्वास्थ्य भी सुवरता जाता है और पाप मी कटता जाता है।

जीतन सिंह गोरक्षिणी समाके उपदेशक नहीं थे न किसी गोशालाके मंत्री। फिर भी उनका छोटासा मापण वैसा ही प्रभा-वोत्पादक हुमा जैसा मरणासन्न व्यक्तिको चंद्रोदय-हिरण्यगर्भ। गाय दूध ही नहीं देती, मलाई मक्खनको ही उत्पन्न करनेवाली नहीं है, धर्मकी भी खान है। यह बात उनके वकीलवाले हृदयमें भी बैठ गयी जिसका धर्मसे उतना ही सम्बन्ध होता है जितना डाक्टर और वैद्यसे। उन्होंने कभी कालेजमें पढ़ा था रघुवंशमें और उनके सम्मुख नंदिनीका चित्र उपस्थित हो गया कि नंदिनी बनसे लौट रही है। ललाटपर टेढ़ी रेखाएं हैं, नये पत्तेके समान उसका शरीर कोमल है।

उनके सामने अब गाय ही गाय थी जैसे कायदे प्राजमके सम्मुख पाकिस्तान ही पाकिस्तान है। वह घर लौटे। मुनक्किल बैठे थे, उनके कागजोंको देखा, ग्यारह बजे मोजन कर कवहरीको चले। रास्तेमें रिक्शेपर वह तरह-तरहके मनसूबे बांध रहे थे। इस स्थान पर नाद गाड़ी जायगी, इस कोठीमें मूसा रखा जायगा, इसना हुध प्रतिदिन पिया जायगा, इसनेकी मलाई बनेगी। मारत सरकारकी युद्धोत्तर योजनाकी मौति मानस-पटलपर गाय-योजनाकी चित्रकारी करते वह कवहरी पहुंचे। वो मुकदमोंमें उन्होंने जिरह की। इसके पश्चात आकर अपनी कुरसीपर बैठे। एक और मुकदमेमें उन्हें वहस करनी थी, किन्तु उसमें देर थी। वह फिर गायके सम्बन्धमें सोचने को। साल भरका मूसा एक साथ ले , जेना ठीक होगा। प्रति दिन दी-दो सेर दूव महत्लेवालोंको बांद्रेगा।

लोग भी तो जान लें कि वकील साहबने गाय खरीदी है। इसी समय उनका मुवक्किल आया और वकील साहब बहस करने चले गये।

वकील साहब बहस करने जा रहे थे और उनके मनके मैदानमें गाय घर रही थी। एक बार तो उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मेरें सम्मुख प्रतिद्वन्दी चकील गाय है और उन्हें मारनेके लिये तींग हिला रही है। उन्होंने गायकी गरदन सहलानेके लिये वकील साहबकी पीठपर हाथ पीरेसे रखा ही था कि सचेत हो गये। दूसरा व कील घबरा गया और मृंसिफ साहब बोले—वकील साहब क्या कुल्ती लड़ना चाहते हैं?

धामको धिवनाश्रदास जब जलपान करके बैठे तब अपनी स्त्रीको ब्लाया—बोलें आजकल दूव अच्छा नहीं मिलता।

रजनी बोली—इन दूबवालोंको तो चपये सेरका भी वाम दो तब भी पानी मिलाये बिना न रहेंगे।

वकील साहब उत्साहित होकर बोले—इसीसे तो मेंने गाय मोल लनेका निश्चय किया है, बाज ही कानेका विचार है। एक जगह कि किया है साढ़ें तीन सौ की है, सात सेंट दूध बेती है। हम लोग पीयेंगें, बच्चे मनमाना पीयेंगें, असली सच्चा दूध। मलाई बनेगीं,। दहीं जमाया जायगा।

र्णनी बीली--पुन्हें गाये दिन एक न एक सनक बढ़ जाती है। गाय रखी कहाँ जायगी ?

विवनागदास बोले-नीचे इंतनी जगह है। गांव नमा ह्याई जहाजें हैं निंग्वी-बार बीचे जमीन बाहियें। धिवनाथ वकील ये तो रजनी भी वकीलकी स्त्री थी। तकंसे परास्त होना नहीं जानती थी। बोली--सारा घर गन्दा हो जायगा। गोबर आंगन भर फैलेगा।

शिवनाथ दासने कहा, गोबर पवित्र वस्तु है। उससे घर कहीं गन्दा होता है। लोग उससे घर लीपते हैं। सोवियट रूसके डाफ्टर गोबराफने गोबरका विक्लेषण किया है और रूसकी विज्ञानकी एकाडेमीमें एक भाषणमें बताया कि एक आउंस गोबर खानसे मन्दानिन नाश होती है, शरीरकी कांति बढ़ती है, श्रीर बाल बुँघराले हो जाते हैं। काली गायका गोबर, उन्होंने बताया है, हाली उड़की सिनमाकी समिनेत्रियाँ खाती है जिससे बढ़ापा नहीं साता। उन्होंने यह भी प्रमाणित किया है कि गोबरमें कीटाणु विनाशनकी शक्ति होती है, जरमनीने रूसमें जम फैलानेका जो प्रयत्न किया था वह गोबरसे ही नाश किया गया।

रजनीने कहा—नुम अपने कमरेमें ही बांधो तब। वहाँ तरह तरहके मुविकाल धाते हैं। किसी प्रकारका जमें नहीं फैलेगा। मैं घरमें और कहीं नहीं बांधने दूँगी। सारा घर गंदा होगा तो मुझे इतनी फुरसत नहीं कि साफ करूँ। एक नौकर है, उसे और कामसे ही खुट्टी नहीं मिलती। कीटाणु नाशक तो फेनाइल भी है तो सब घर उसीसे लिपवाया जाय। फिर इन और सेंड रक्केंकी क्या आवस्यकता है, रूमालकों फेनाइलसे क्यों नहीं तर करेते।

शिवनाथ दास वकीलोंसे तक करमेंके अभ्यासी थे। स्त्रियोंसे सदा परास्त हो जाते थे। जैसे महात्वा गान्धीने सब पर विजय पानी यहाँ तक कि फील्ड मारशल लाँड वाबेलको भी जीत लिया किन्तु जिमा के शागे उनकी एक न चली। बोले—किन्तु लाभ कितना होगा बढ़िया अध्वल नम्बरका दूच। रजनीके सामने यह तकं बैसा ही लचर जान पड़ा जैसे राज्यपालके भोजमें नेनुएकी तरकारी। उसने कहा—में तो समझती थी कि शिक्षाका कुछ प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ा होगा किन्तु तुम्हारी सारी पढ़ाई वैसीही बेकार हो गयी जसे परमाण बमके सामने जापानी सेना। जिस युगमें 'हॉरिजिक्स' का दूध मिलता हो, 'काउ एष्ड गेट' के दूधका बच्चा झाता हो, 'एलेनबरी' का दूध मिले, 'विटा मिल्क' प्रत्येक दूकान पर रखा हो उस युगमें गाय बांधना वैसा ही जान पड़ता है जैसे स्वेहप्रभा प्रधानकी सुकोमल भीवामें डेढ़ पाय सोनेकी हँसली! न दूधोंमें विटामिन दूस दूस कर भर दिये जाते हैं। सौर सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम दूधोंके बनानेमें हायका संपर्क नहीं होता, बनाने वाले दूर खड़े रहते हैं और दूध तैयार होता जाता है।

वकील साहब कुछ बोलना ही चाहते ये कि रजनीने कहा कि
यदि तुन्हें जुछ सरीदना ही है तो एक कार सरीदो। सादे तीव
सी गायके लिये देना चाहते हो सुनती हूँ—काई सीमें कलकतेमें
सरकारकी थ्रोरते जीप कार मिलनेशाली है उसे ले लो। धौर
भगर कुछ अधिक भी लगे तो कार ही लेनी चाहिये। कारकी
धान ही कुछ भीर है। गाय ऐसे रखने पर लोग क्या कहेंगे।
वकील साहब गाय रखे हुए हैं। भैंस रखे हुए हैं। गाय-मैंस
सो भहीर भी रखते हैं। कार रखने पर जिसके मुखसे धुनियेगा

लोग यही कहेंगे वकील साहबके पास कार है। कार पर कचहरी जायंगे तो शान है। कार वाले वकील और रिकशा वाले वकीलमें वही अन्तर है जो उदयशंकरके नाचमें और गॉवके थोबीके नाचमें। गाय पर चढ़ कर आप कहीं जा सकते हैं! कार पर नगर मर श्मिये। में भी उस पर बैठ कर धूम सकती हूं।

नगरमें कोई बड़ा नेता श्राया तो गाय श्रापसे माग कर नहीं जा "कती, कार मँगनी माँग कर जा सकती है। पत्रोंमें छपेगा कि पण्डित जवाहरलाल श्राये ये स्टेशनसे श्रमुक वकीलकी कार पर श्राये। श्रोर नहीं तो यह तो छाउही सकता है कि प्रमुक वकीलकी कार पर श्रमुक श्रमुक पत्रोंके संगाददाता मंत्रों को कारके पौछे पीछे जा रहे थे। इस प्रकार देश-सेवा भी हो जायगी। गायकी बात छोड़िये, कार मँगानेका प्रकन्य कीजिये। तबसे बकील साहब सोच रहे हैं कि कार मँगाऊँ कि गाय।

# नया रेडियो चें-चें चूँ-चूँ भों-भों

पतियोंसे श्रीमतियोंने कबसे फरमाइशें करना आरम्भ किया ५ता नहीं। ऐतिहासिक खोजियोंको इस झोर कञ्च प्रयत्न करना प्रावद्यक है। देवरसे फरमाइछका एक उदाहरण बहुत प्राचीन मिलता है। जब मारीयने कनकका शरीर वारण कर हिरनका रूप बना लिया था तब लक्ष्मणसे सीताजीने फरमाइश्वकी थी कि उसे लाग्नो। मग-वान् रामचन्द्रसे भी कभी सीताजीने किसी वस्तुकी करमाइशकी थी कि नहीं, न तो बाल्मीकि महर्पि लिखते है, न बाबा तुलसीदास। केकमीकी फरमाइध दशरशसे दूसरे प्रकारकी थी। एक बात और है। पुरातन युगमें पारमाइण भी किस वस्तुकी होती। बहुत माँगर्ती स्त्रियाँ थोड़ा सोमरस माँग लेतीं। न तो उस युगमें कोई कीम थी, न बढ़िया साबुन थ, न पाउडर, न रिस्टवाच, न फाउनटेनपेन ! साड़ी भी वो एक मांतिकी। सो तो यों ही फिल जाती यीं। फर-माइशका युग ती धव है। जब सालमें कमसे कम सी साड़ी बिना किसी मले भादमीकी स्त्रीका काम नहीं चल सकता। सुनता हुँ नसीमकी अलमारीमें चार हजार साड़ियाँ है। जो हो आजकल बिना फरमाइशवाली स्त्री और विना गाँखी ठोपीका मनुष्य असामधिक ग्रीर विकियानुसी समझा जाता है। .

्पण्डिहा झारखण्डे चीने इस पूग और महलेके मुगके बीचके मादमी थे। विलक्षण देहरी दीपक बलेकार ! उनकी स्मी थी विलक्षण मन्दर- वर्ड ब्लाककी चिप्पी ! ऐसी अवस्थामें यह आक्वर्यकी बात नहीं है चौबाइन जी समय-कुसमय अपनी माँग उनके सामने रख देती थीं । चौबे जी विवश हो जाते । चौबे जी समझते थे कि चारों फल प्रौर आठों सिद्धियाँ श्रीमती जीके प्रस्तावके बिना संशोधनके मान लेनेमें ही है। ग्रीर ऐसा ही वह किया करते थे।

गत वर्षकी बात है। बादिवन समाप्त हो चुका था और कार्तिक मास वसन्तकी सी सारी जुवमा लिये-दिये बा गया था। हवामें हककी ठंडक थी और हृदयों में मादक उमंग। बीतलता और सीरभके साय-साथ हवामें जापानी युद्धकी खबरें माँ उड़ रही थीं। देशों में रेडियो की उसी माँति मांग थी जैसे किसी मोजमें गरम कवौरियोंकी होती है। सन्ध्याका समय था। पण्डित झारलण्डे चौबे एक तथ प्रोढ़े आरामकुर्सी पर बैठे थे। सामने जरमन-सिलवरकी प्याजीमें वाय एकजी थी। और एक रिकाबीमें मैदेकी गोहियाँ। चौबेजी मुँहसे पू-फू कर रहे थे। धमी-अभी एक घूट उन्होंने पीकर प्यालीको तिपाई पर रखदिया कि उधरसे चौबाइन जी बा गई। बोली, क्या सिकक गर्म है।

चीने—गमं है, ग्रधिक है या कम में कह नहीं सकता।
चीनाइन—गस्तवार शाप देस चुके हैं?
चीने—देला तो है, ग्रमी पदा नहीं है।
चीनाइन—प्रक्रवारोंमें सब पुराने समाचार रहते हैं।
चीने—पुरानी शराब मौर पुराना श्रचार श्रीवक स्वादिष्ट होता है।
चीनाइन—जी ग्राप पुराने समाचारोंसे सन्तोष भौजिये, में तो
चाहती हूँ कि घटना होते-होते मुझे खुबर लग जाय।

चौबे—यह कैसे हो सकता है ?
चौबाइन—हो सकता है।
चौबे—क्या कोई योगसिद्धिकी है ?
चौबाइन—सिद्धि की नहीं है, सिद्धि प्राप्त करनी है।
चौबे—कीन वह महान् योगीराज है ?
चौबाइन—ग्राप !

षीवे में ! मेने योगराज गुग्गुलका अवश्य एकबार सेवन किया है परन्तु गोग और सिद्धि तो मुझसे उतनी ही दूर है जितनी लंका हिमालय से ।

नौबाइन---गरन्तु यह सिद्धि भापसे ही प्राप्त हो सकती है। नौबे---में नया करूँ, तुम्हें योग सिखाऊँ ?

चौबाइन—नहीं एक रेडियो खरीद दीजिये। केवल इसिलये नहीं कि वरके अनर एरियल देखकर लोग समझ लेते हैं कि किसी बड़े धावमीका घर है किन्तु इसिलये भी कि झटसे झट संसारकी खबरें सुनने में धाती हैं भीर मनोरंजनके लिये पुखराज बेंगमकी ठुमरी, तंमंचाजानकी गजल, मौलाना उजवक बेगका प्रहसन, सुश्री कुमारी बुरचुरादेवी और महाकवि प्राणांतक प्रसाद 'धवमरे'की किन्तामें भी सुनने में धाती हैं। हम लोग संसारसे इतने पीछे हैं जितने राजनीति में भारतवासी अंगरेजिंक पीछे। सभी भले धादमियोंके घर रिडियोंका सेट भा गया। कभी जब लोगोंके सम्मुख बात करती हूँ सब मुझे बड़ी दीनताका धन्भव होता है। सामाजिक विचारसे भी रेडियोंका' धाना आवश्यक है।

श्रीमती जीने रेडियोकी प्रशंसा तथा उपयोगिताके सम्बन्धमें ऐसे तकं उपस्थित किये कि पण्डित झारखण्डे चौबेको यह भ्रमुभव हीने लगा कि रेडियो न रखने वाले मूखं ही नहीं पशु है भ्रीर उनमें सबसे बड़े वह स्वयं। भ्राज उनकी समझमें यह बात श्राई कि रेडियो बिना संसारकी प्रगति भ्रसम्भव है। उन्हें भ्राष्ट्ययं होने लगा कि श्रभी तक उनका कार्य कैसे चलता रहा है। भौर कल्पनाकी धारा इतने प्रचंड वेगसे चलने लगी कि उन्होंने समझा कि पहले जो संसारमें भ्रमान था वह सब रेडियोका आविष्कार न होनेके कारण। चौबा-इन महोदयाकी प्रवल युक्तियाँ काम कर गई। रेडियो खरीदनेका निरुचय हो गया।

कौन रेडियो लिया जाय यह भी साधारण महत्वका प्रश्न नहीं या। किव सम्मेलनमें कोई सुन्दर कवियती जब धा जाती है तय उस से बढ़के किवा करने वाला उस समय कोई नहीं होता। सब धपने दादकी यैली उसीके ऊपर साली कर देते हैं। उसी प्रकार रेडियोवालोंसे पता चला कि उन्हींका सेट सबसे बढ़कर हैं। पण्डित धारखण्डे नौबे उसी मौति निरचय नहीं कर सके जैसे ब्रिटिश पालियाम्य यह नहीं निश्चय कर सकी थी कि सारतको स्वराज्य कैसे दिया जाय? इसम चौवाइनजीका पल्ला भारी रहा। वह एक दिन स्वयं दो-तीन दूकाने देख आई। और उनसे किसीने कह दिया कि जैसे हियारोंम तोप, पादिइयोंमें पोप, वैयाकरणोंमें बोप और प्रसाधन सामग्रियोंमें पेयस सोप है उसी मौति रेडियोमें फिलिप होता है। इसे उन्होंने वेदवावय से भी अधिक प्रमाणित समझा। वही खरीदा ग्रा।

विजली घरमें थी ही। एरियल इत्यादि लग गये और ठीक दीवालीके दिन रेडियोने चौबंजीके घरमें प्रवेश किया। पण्डित हार-खण्डे चौबने सोचा और उनकी श्रीमतीजीने पूर्ण रूपसे समर्थन किया कि पहले-पहल रेडियो लगा है कुछ जोगोंकी उस दिन सुननेके लिये बलाना चाहिये। दीवालीका दिन, और रेडियोका प्रतिच्छान कैसा प्रमुपम सयोग था? जैसे कोई सुन्दर महिला हो और साथ ही कविता भी करती हो। पाँच-छः गित्र बुलाये गये। डाक्टर अघोरनाथ, प्रोफेसर छटपटकर, कुमारी वियोगिती माथुर, कविवर वैश्वानर धर्मी, 'खग' ये। डाक्टर अघोरनाथ थडे विद्वान थे। गुसकुलके साहित्या- लंकार थे विलायत, जरमनी, फांस की दिलरियाँ थी। सस्कृत, फारसी, चीनी, मिश्री आमाओंके कड़े पडित, राहुक सांकृत्यायन से भी अधिक पढ़े थें। हिल्दी थी जानते थे।

Ť.,,Ť.,.,

भीता हाई चुनाई गई। सब लोग नये नये में। कीक न्यासा मही

था । डाक्टर ग्रघोरनाथने कहा, देखिये में ठीक कर देता हूँ । उन्होंने सुई धुमाई । मड़. . . मड़. . . की आवाज फिर आई और फिर चीं. . चीं. . डाक्टर बोल उठे कोई चीनी स्टेशन है । और लगे ध्यानसे सुनने ।

चीं चीं---वीं....बूं चूं चूं चूं....बिरं-बिरं चें चें।

चौबाइन—डाक्टर साहब क्या है ? रेडियो बिगड़ गया है या या ठीक लग नहीं रहा है ?

डाक्टर--जरा ठहरिये (कान पर हाथ रखकर बड़े गीर से सुनते हुए) यह कोई चीनी माषामे गाना है।

प्रोफेसर (खटपटाकर) —हटाइये कोई ऐसी जगह लगाइये कि मुख समझमें आये।

डाक्टर---भ्राप जब चीनी माथा नहीं जानते तब कैसे समझमें भ्रा सकता है? कीई तक्षीं 'लब-लिरिक' गा रही है----(उहरकर) बाह-बाह बहुत सुन्दर!

वियोगिनी वेबी-कुछ हमलोगोंको भी समझाइये।

डाक्टर-वह युवती कह रही है, में अफीनका दुकड़ा होती तो उनके होठों में जा जगती। वह बहुत मौलिक कल्पना है। भीनी संगीतकी दृष्टिसे इस युवतीका गाना बहुत ऊँवे वर्षेका है।

शारबण्डे चीचे--डाक्टर साहबकी कृपा से आज हमलीगोंको चीनी संगीतका मार्व समझमें आया।

' चौबाइन---यह कायल पर लम्बी-लम्बी खाया कैसी है ? सब लोग डायलकी और देखने लगे। 'ची ची' चूं चूं के साय-साथ लम्बी-लम्बी किसी बस्तुकी परखाई भी हिल रही थी। डाक्टर साहबने कहा-यह क्या है?

प्रोफेसर खटपटकरने बड़े गौरसे वेखकर कहा—चौबेजी प्राप बड़े भाग्यवान है। इस मशीनमें या तो 'टेलिविजनकी' मशीन का पुर्जा लग गया है या इसके बनानेमें ऐसी बात है जिससे मशीनमें कुछ टेलिविजनकी शक्ति स्ना गई है।

डावटर (गौरसे देखकर)—यह तो स्पष्ट गानेवाली के केश सहरा रहे हैं। हो सकता है। एडिसन एक मधीन बना रहा था और उसमेंसे एकाएक आदमीकी आवाज ग्राने लगी और ग्रामीकीन बन गया। श्रापके सेटमें कोई एक बात हो गई है जिससे वह टेलिविजन के निकट पहुँच गया है।

चीबाइन-देखिये हमलोगोंने कैसे सुदिन में खरीदा! मस्पष्टः ही सही बोलनेवालों भौर गायकोका चेहरा देखनेमें आयेगा।

उधर वें वें वीं वीं वूं वूं और उत्साहके साथ था रहा था। साथ ही खिरं, खुरं, भड़, भड़के शब्द भी था रहे थें।

क्षाक्टर साहब सबका भाष्य करते जाते थे। जोग समझते थे हमलोग जाने कहाँ हैं कि एकाएक बढ़े जोरसे भाषाज भाई खू-ऊ-क्र-कें में खिड़-खिड़।

कुमारी वियोगिनीने पूछा-क्या यह किसीका भाषण सारम्भ हमा नया ?

डाक्टर साहब कुछ कहने था रहे थे कि रेडियो कुछ हिला। श्रीता लीग श्रारचर्य में उडकर लगे देलनेकी बात क्या है? चेहरा तो देलिबिजनमें मा सकता है परन्तु भारमा तो नहीं मा सकती। वह लोग रेडियोके इधर-उधर देखने लगे। स्विच बन्द करने पर जब प्रकाश बन्द हो गया तब भी चें-चीं-चूँ विक्षेप हो रहा था।

इसका कारण न तो विद्वान डाक्टर अघोरनाथ दे सके न प्रोफे-सर छटपटकर। हो सकता है यह मशीन ऐसी बन गई हो जिसमें विना बिजलीके व्यनि-विक्षेप होता हो। तब तो चौबेजी और भी आनन्द-पुलकित हुए। चलो विजलीका भी क्यम बचा। फिर स्विच जलाई गई। इस बार टेलिविजन स्पष्ट, हो गमा था। डामलफे प्रकाशमें मालूम पड़ा कि हजरत मूमाके परिवारके दो शिशु किसी प्रकारसे रेडियोके मीतर पहुँच गमें हैं और जुजुत्सुके दाव-पेंच खेल रहे थे। उस समय सबसे मुन्दर देखने नामक भ्रशोरनाथका चेहरा था।

## कविवर 'धब्बा'

प्रयागसे काशी भा रहा था। सरदी तो थी ही उसपर हवा भी चल रही थी, जैसे बड़ी-बड़ी काली शाँखें हों, उसमें बरेलीका सुरमा लगा हो। हवा मानो हड्डीको बेचकर पार कर रही भी। रेलकी विड्कीसे झाँक रहा था कि कोई चांयवाला मिले तो घरीरमें कुछ गर्माहट बुलायी जाय। एक चायनाला श्राया। चाय क्या थीं गर्म धरवत था। किन्तु क्षणभरके लिए धरीरमें उच्णता धा गयी। ग्रोवरकोटका बटन बंद करके बैठ गया। गाड़ी भी सरकते लगी। धमीतक में समझता था; में ही प्रकेला डब्बेमें हूँ, किन्तु देखा सामने एक सज्जन और बैठे हैं। काली अचकन, चूड़ीवार पायजामा, इस युगमें भी बड़ी-बड़ी मूँख, सिरपर काली टोपी जो पुरानी फोल्ट कैपका चित्र सामने ला देती थी। इन सबके होते भी माथेपर एक गोल उजला बिंदु बैठा हुआ था। सांवले चेहरेपर वह वैसा ही मला मालूम पड़ता था जैसे सिवाड़ेके तालके बीच बगुला बैठा हो। सिरके बालोंमें गोधुली बैलाका दुश्य था। मेरी श्रांखें जन्हें निरख-परखकर दूसरी बोर लग गृथीं। किंतु उन्होंने पूछ ही दिया-माप कहाँ जायँगे।

जत्तर देना शिष्टताके लिए ग्रावश्यक या । मैंने कहा—काशी जा रहा हैं। वहीं घर है। ग्राप ?

' बंह पानिपंतक रहनेवाले थे। बनारस वह भी जा रहे थे। मेन जनका प्रतिका पूछा। पता कति है। उनके सम्बंध- में प्रधिक जानकारी प्राप्त करनेकी इच्छा हुई। उन्होंने कहा—मैंने कुछ पंक्तियोंमें प्रपना परिचय जिस रखा है, कहिये तो सुनाऊँ। समय काटनेके लिए कवि तथा कवितासे उपयुक्त दूसरी वस्तु नहीं है। मैने उनसे निवेदन किया कि प्रपनी रचना सुनाइये। उन्होंने निम्न शब्दोंमें प्रपना परिचय दिया—

में पानीपतका वासी हूँ
किविताका सदा विलासी हूँ
में सरस्वतीका दा हूँ
जनकी गोदीमें लेटा हूँ
किविता जीनीका चूंटा हूँ
किविता-वितानका जूंटा हूँ
में गरा काल्यका लोटा हूँ
में गरी किसीसे छोटा हूँ
में ज्वित तरंगकी लहरी हूँ
में ज्वित तरंगकी लहरी हूँ
में अवंक तरंगकी लहरी हूँ
में अवंक तरंगकी लहरी हूँ
में अवंकारका जुट्या हूँ
में सन्वेकुल-गुर श्री धळ्या हूँ
किवियोंका मानो प्रज्या हूँ

कतिता सुनकर जो नेरी शकस्या हुई उसका अनुमान आप कर सकते हैं। सरीरमें गरमाइट आ गयी, मेंने कहा किता ही भागकी सदितीय है। आपके को भी गूद रहे हों उनका आयोकी ऐसा भापको मिला है कि सूर और तुलसीको भी न मिला होगा भीर उपनास सो भापने ऐसा चुना कि जबसे पृथ्वीने भपनी चुरीपर घूमना भारम्य किया किसी प्राणीको भी न सूझा होगा।

उन्हें मेरा कहना अच्छा न लगा। उन्होंने कहा-खेद है कि माप ऐसी बातें करते हैं। माप कुछ पढ़े-सिखे तो मनरग जान पड़ते हैं। मेंने उत्तर दिया--कुछ पढ़ना-लिखना जानता हैं। वह बोले-तब ऐसी बातें क्यों करते हैं। कवि जन्मजात होता है। उसका कोई गुरु नहीं होता। गुरु तुक्कड़ींका होता है। बोक्सिपियर-का गर कौन या बता सकते हैं। कालिदासका ूर कीन या, कहीं लिखा है। सूरके गुर कौन थे। हिंदीके सबसे बड़े कवि कबीरका काम्य-गुरु कोई न था। रह गयी उपनामकी बात । आपने सुना होगा। उर्वृक्ते बहुत बड़े कविका उपनाम 'दाग' या। यदि दाग उपनाम हो सकता है तो बड्या नयों नहीं ही सकता। इसी बृतेपर भाप लोग हिन्दीको राष्ट्रमाथा बनाना बाहते हैं। उपनाम मी उर्देक दनकरका नहीं रखने देना चाहते। मेने कहा-अमा कीजियेगा। मेरी वृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँची थी। ग्रापकी वातें सराहनीय हैं. आपकी कविता सराहतीयतर है और आपका उपनाम सराहतीय-तम है। आप ऐसे लीगोंसे ही हिल्दीका सिर लेंचा है। ऊँचा ही नहीं आकाशपर है। सुझमें कहाँ अमता है कि आपकी योग्यताकी गहराई थहा सर्जु। बड़ी कृपा होती यदि आप अपनी रचनाका पुष्क शास्त्राचन करा सकें। कविषर धन्याने कहा--कविता सुनानेकी बैहुत सुना सकता हूँ। मुझे सरस्वतीका वरदान है। सौ पंक्तियोंसे कम नित्य नहीं लिखता, श्रीर इतना लिख रखा है कि प्रलयतक सुनाता रहूँ तो समाप्ति नहीं। सुनिये एक गीतः---

कुछ मत पूछो हाल

में वियोगमें सूख गया हूँ सूख गयी है खाल
जैसे साठ सालके शीशमकी होती है छाल
धाँखों में धाँसूका नर्तन, साँस दे रही ताल
ठुमरी गाने लगता हूँ आता जब उनका ख्याल
गाड़ी के पहियेसा बब्बा हुआ बहुत बेहाल

कुछ मत पूछी हाल।

मेंने कहा—सचमुच वियोगका ऐसा चित्र घट्यों में आपने खींच दिया कि बहजादकी तूलिका भी लिजत हो रही है। विधान-परिषद्धाले देखें कि हिन्दी राष्ट्रभाषा होनेकी समता रखती है। कविजीने कहा—लोग कहते हैं कि हिन्दीमें नेचरी कविता नहीं होती। वर्डसवर्थका नाम लेकर लोग रोया करते हैं। मैने सैकड़ों रचनाएँ प्रकृतिपर कह डाली हैं। एक मैं धापकी सुनाता हूँ। प्रवश्य सुनाहये, मैंने कहा।

चन्होंने कहना आरम्भ कियाः—

सामने उद्यान है-

या प्रकृतिने खोल दी यह वस्त्रकी वृकान है। फल जूहीके चमेली और बेलाके खिले, हरे जंगरपर बंटन हैं सीपके मानों सिलें। जहाँ देखों बस उधर है बासकी फैली खंटा, या फि फैलाया किसोंने हैं हरा रेशम बटा।

फूलकी चारों तरफ है यह सुसिक्जित क्यारियाँ,
या जुलाहोंने बनारसकी बिछायीं साड़ियाँ।
फूलसे बेगनोलियाके पेड़ है सारा ढका,
या पहन रखा किसीने स्कर्ट यह कमख्वाबका।
तालका जल है कि फैला जारजेटका थान है,
सामने उद्यान है।

मुझे प्रशंसा करना धावक्यक था। कविकी कविता सुनकर उसकी प्रशंसा न करना गरकहे बैलको अपने पास आमंत्रित करना है। मैंने कहा प्रक्रितिको आपने ऐसा रूप विया है कि वर्डस्वर्ध यदि जीते होते तो लिखना बन्द कर देते। गुरुभक्त सिंह भी भापकी रचना पढ़कर खापसे शिक्षा लेने आयें तो हमें भाष्चमं न होगा। मुझे कविता तो नहीं आती किन्तु पढ़नेका शौकीन हूँ। यदि आप धोड़ा समय निकाल कर कभी-कभी अपनी रचना सुनाएँ और समझाएँ ती अपना जन्म भारतमें सार्थक मानुंगा।

बनारसका स्टेशन निकट या रहा था। में अपना विस्तर बांधने लगा। कविवर बोले— 'यदि आपके पास दो उपये हों तो दे दीजिये। कुली रिकशा आदिको देना होगा। नेरे पास सौ रुपयेका नोट है। यहाँ कैसे मुन सकेगा।'

#### **उधार**

शरदकी सुहावनी संघ्या थी। महेन्द्रनाथ श्रीर विजयकुमार बैठे रिगरेटका घुशाँ उड़ा रहे थे। दोनों दो कालेजोंके प्रोफेसर थे। दिनमें विद्यार्थियोंको पढ़ाते थे संघ्याको सिगरेटका घुशाँ उड़ाते थ। यौवनमें एक ही कार्य श्रावश्यक प्रतीत होता है श्रीर वह है प्रेम-वार्ता। जैसे मलेरियाके रोगीको कुनैन आवश्यक है उसी माँति वकके लिये प्रेमकी बात भी आवश्यक है। इस वार्ताके विना यौवनकी बीमारी नहीं जाती। दोनो मित्र ैठे प्रेमकी मीमांसा कर रहे थे। कितने हिंदी-उर्दू तथा श्रंगरेजी कवियोंकी पंक्तियाँ इनकी जीभसे फसलती गिर रही थीं, कहा नहीं जा सकता।

महेन्द्रनाथ और विजयकुमार दोनों अविवाहित थे। विजयकुमार विवाहके पक्षमें नहीं थे। विजायतसे डाक्टरी लेकर नौटे थे। वह समझते थे कि गृहस्यीका जंजाल कौन सिर पर उठाये। मैंबरा कहाँ विवाह करता है, तितनी कहाँ ग्रंथिमें बाँधी जाती है। किसी प्रकारका सिविल विवाह भी नहीं होता; किंतु बोनो ही सुखी होते हैं। यही विजयकुमार कह रहे थे। महेन्द्रनाथका भी साहित्यका अध्ययन गहरा था। वह कह रहे थे यह तो कीट-पतंगकी बाल हुई। मनुष्य संस्य प्राणी है, उसे अपनी तुलना इनसें नहीं करनी चाहिए।

विभयको विज्ञानका साधार था। बोला-देखो जहाँ तक

कामकी मूल है पशु भीर मनुष्य, सब एक समान हैं। शरीरका उपयोग दोनोंके लिये है। मनुष्यने स्वार्थवश स्त्रीको दास बना लिया है भीर जो जंतु स्वामाविक ढंगसे रहते हैं उनमें यह बंधन नहीं होता।

महेन्द्र-तो प्रेम नामकी कोई वस्तु नहीं है।

विजय-प्रेम स्वाभाविक तो है नहीं। कामवासनाकी तृष्ति के लिये भावरण है, भौर इससे भी अधिक कुछ कहा जाय तो यह कहा जा सकता है कि कामकी तिष्तिके लिये जाल है।

महेन्द्र--तो माई-बहन, माता-पिताका प्रेम क्या है ?

विजय—इसमें भी कामवासना निहित है। नयेसे नये मानस-शास्त्रका अध्ययन कीजिए। नवीनतम खोज यही कहती है कि सब व्यापारमें कामवासना ही खिपी खेल रही है। मनुष्य मूँखें फड़काता है कामवासनाके कारण, पतलून पहनता है कामवासनाके कारण, चाय पीता है फामवासनाके कारण।

महेन्द्र—तो पढ़ता भी होगा कामवासनाके कारण, सवेरे घूमता होगा कामवासनाके कारण भीर आंखमें चश्मा भी लगाता होगा कामवासनाके कारण।

विजयने कहा—हाँ हाँ यही बात है। तुम हुँसी करते हों। सबमें परीक्ष रूपसे यही वासना है। भीर सबेरे ती सचमुच बहुतसे लोग इसलिये नहीं चूमते कि प्रातः समीरका सेवन करें बहिक इसलिय कि बुद्ध बागोंमें स्त्रियाँ भी चूमने निकलती हैं। धाँख में चश्मा ती कामवासनाका परिणाम है। इतना कहकर दोनो हॅसने लगे। फिर विजयने कहा किन्तु में तुमसे यह नहीं कहना चाहता कि तुम भी भेंवरा वनकर घूमते रहो। तुम ग्रवश्य विवाह कर लो। यदि इसमें तुम समझते हो कि जीवन सुली रहेगा तो श्रवश्य कर लो। हम लोगोंको एक दिन दावत ही मिलेगी। इसी प्रकार दोनोमें बातें चल रही थीं कि एक चपरासी एक पत्र लाया। बोला—जवाब भौगा है।

महेन्द्रनायने पत्र खोला। पत्र लिलताकुमारी एम० ए० का था। वह स्थानीय लड़िक्योंके इंटर कालेजमे हिंदीकी प्राध्यापिका थीं। इन्होंसे महेंद्रनाथसे विवाह होनेवाला था। दोनोंने स्वयं यह विवाह तय किया था। महेंद्रनाथ पूर्ण स्वतंत्र थे। बड़ोंमें उनके मामा थे जिनसे उनसे उतना ही संबंध था जितना कुरसीसे भौर बढ़िसे होता है। लिलताकी केवल माता थी। रहती थीं बीसवीं घतीमें, बात करती थी उस युगकी जब नल दमयंतीको छोड़कर भाग गया था। किंतु उनका वश लिलता पर नहीं चलता था। दोनोंमें स्नेह था। लिलता तथा उनकी माता इस बातकी जीती-जागती उदाहरण थीं कि विचारोंमें साम्य न होनेपर भी प्रेम हों सकता है। महेंद्रनाथ और लिलताके विवाहमें कोई ऐसी बात न थी जो क्रांति करनेवाली थी। लिलताकी माता केवल यह बाहती थीं कि वर पालकी पर चढ़कर भेरे यहाँ आये। दहीं और जावल से उसके मस्तक पर तिलक लगाया जाय। मुहल्लेकी महिलायें, संबंधी स्त्रियों आकर ऊँचे स्वरमें गाना गायें सौर मुसल लेकर

वरके सिरके चारो बोर घुमाया जाय। फिर वरके जामेका कीना भ्रोर वधूकी साईका छोर एकमें बाँव दिया जाय, सम्भवतः इसिलये कि वह जीवनमें फलग न हो भीर बाह्मण ऊँचे स्वरमें वेदका मंत्र पढ़ें। लिलताको यह पसंद न था। महेन्द्र शायद थोड़ी देरके लिये न सब बातोंके लिये तैयार भी हो जाता, किंतु लिलता नहीं तैयार थी। उसे कचहरीमें जाकर गजिस्ट्रेटके सम्मुख ही विवाह करना ठीक जान पड़ा। भीर वह संभवतः चतुर थी। कौन जाने इस युगका युवक कब क्या कर बँठे। तब वह छोड़ तो सके। समझदार लोग इसीलिये अपना बीमा करा लेते हैं। पता नहीं कब यमराजके दरबारका कार्ड था जाय। लिलताने माताको इस प्रकार समझाया कि इस प्रकार बेकार पैसा क्यों फंका जाय। संगीत भीर बाजेका प्रबंध रेडियोसे हो जायगा। दोनों एक साथ। मित्रों को चाय-पार्टी दे ही दी जायगी।

लिताकी आधिक अवस्था ठीक न थी। डेढ़ सौ मासिक उसे मिलते थे। उसकी माता पुरानी फटी साड़ियाँ पहनकर घरकें भीतर रह सकती थीं। किन्तु लिता गढ़ि एक ही साड़ी दूसरे दिन भी पहनकर जाती तो उसे पढ़ाना ही भून जाता। एक दिन ऐसा हुआ भी। जो ब्लाउज उसने सोमवारको पहना था वही मंगलवार भी पहना। ग्यारहवीं कक्षामें वह जता गई कि केशवदासने विनय-पिक्का लिखी थी। जड़कियाँ आँखें फाड़-फाड़कर उसकी श्रीर देखने लगीं। तब बुढिमें उद्देलन हुआ और इसने बताया केशवदास नहीं तुलसीदास। इसी प्रकार उसने एक दिन

साड़ी नहीं बदली श्रीर वह कक्षामें सोचने लगी कि रिश्म महादेवी वर्माने लिखा है कि पंतजी ने। ऐसी श्रवस्थामें इस वेतनमें साड़ी इत्यादिका व्यय श्रीर दो प्राणियोंका भोजन फिर घरफा किराया कैसे चल सकता था? लिलताकी योजना थी महेंब्रेके साथ मेरी मां भी रहेगी। दोनों व्यक्तियोंकी श्रायरो गृहस्थी चल सबेगी। महें को यह योजना स्वीकार थी। विवाह निश्चित हो चुका था तिथि ठीक होनी थी।

आज जो पत्र आया उसमें लिलताने ढाई सौ रुपये महेंद्रसे उधार मींगे थे। नया आवश्यकता थी यह लिखा नहीं था। महेंद्र यह बात विजयसे कहना नहीं चाहता था। जिस युवतीका विवाह किमी पुरुषसे होनेवाला हो उसीसे पये उधार कुछ लेना ठीक-सा नहीं जान पड़ता था। इसिलये उसने विजयसे इस संबंधमें कुछ कहना उचित नहीं समझा। पत्र पढ़कर उसका मृंह उतर-सा गया। नौकरसे उसने कहा—उत्तर बादको मेजूँगा। उसके चले जाने पर विजय ने पूछा कही नया बात है। एकदम बेहरे पर उदासी आ गई जैसे नीबू छील देनेपर उपलापन दिखाई देने लगता है। महेन्द्र बीले—बात कुछ ऐसी है। कुछ विर तक दोनों मौन बैठे रहे। थोड़ी देरके बाद विजयकुमार चला गया।

महेन्द्रने सिगरेट जलाई और सोचने लगा-सबक्य ही बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ी होगी तभी लिलताने रुपये मौगे हैं नहीं तो बह यों रुपये मौगनेवाली नहीं है। सहेन्द्रके पास रुपये वे नहीं; बह जानता या फिर भी डाकखानेकी पासबुक उसने खीलकर देखी। सात रुपये छः थाने उसमें शेष थे। मित्रोसे कभी उघार लेनेकी उसकी आदत न थी। उसने बहुत सिर मारा, किंतु कोई ऐसा न जान पड़ा जिससे ढाई सौ एपये वह माँग सके। कठिनाईके समय ही मनुष्य अपनी और देखता है। उसने देखा कभीजमें सोनेके बटन लगे थे। यत वर्ष परीक्षकके नाते उसे जो पये मिले थे उसीके उसने बटन बनवा लिये थे। उसने सोचा इसी पर रुपये ले लूँ—फिर उससे मिलेंगे तो खुड़ा लूँगा। नहीं तो बादमें ही खुड़ा लूँगा।

जेवमें उसके तीन रुपये भीर कुछ पैसे ये। वह सेठ विहारीलाल के यहाँ गया। उनका भतीजा उनका विद्यार्थी था। वहाँ पहुँचा तो पता चला सेठजी ग्रंदर हैं। वहाँ जाकर देखा तो बड़ी चौकी पर सरस्वती-सी धवल चाँवनी बिछी है और लोग रिनंग फ्लाश खेल रहे हैं। सेठजीने महेंन्द्रनाथका स्वागत किया—बोले ताश बाँटा जाय। महेन्द्रनाथ बोले—नहीं में तो नहीं खेल सकता। खेलता भी नहीं। सेठजीने कहा ग्राज धनतेरस है ग्राज तो खेलना ही चाहिए। सभी खेलते हैं। कहते-सुनते महेन्द्रनाथने एक चवनी लगा दी। जीतमें एक रुपया मिला। भीर खेली। तीन रुपयेसे दस रुपये हो गये। उनका साहस बढ़ा। सोचा क्यों न सी प्रकार खेलकर रुपये बढ़ा लूँ। संभव है ढाई सौ हो जायँ। नहीं तो जिल्ला भी हो, तब उधार कम लेना पड़ेगा। खूलकर खेलमें सर्थे। तावके जूएमें व्यस्त हो गये। शानो योगीको बहुएका दर्धन

हों रहा है। फिर हारना ग्रारम्भ हो गया। दो सी रूपये उधार हो गये।

महेंद्रनाथका वही हाल हुआ जो उस बालकका होता है जो छीकेपरसे मिठाई चुरानेके लिये छींका उतारनेकी चेष्टा करता है और मिठाईका बरतन लिये गिर पड़ता है। मिठाई घरतीमें लोटने लगती है। उन्होंने सेठ बिहारीलालको एकान्तमें ले जाकर बताया। बिहारीलालने ढाई सौ पये उन्हें दे दिये। बटन रस लिया। कहा साढ़े चार सौ दपये आपके नाम लिख लेता हूँ। जब मेज दीजियेगा बटन लौटा दूंगा। यो झावस्यकता हो तो बटन भी रखिये।

नहीं नहीं कहते महोन्द्रनाथ घर लौटे। नौकरसे समेरे घपये भिजना दिये। संध्याको जब कालेजसे लौटे तब यह पत्र मिला— प्रिय महेंद्रनाथ!

रुपयोंके लिय पत्यवाद । बात यह थी कि मेरी हेड मिस्ट्रेस मिसेज डोसी विलायत जा रही हैं। उन्होंने अपना अलसेशियन कुता निकालना चाहा था। बहुत बढ़िया कुत्ता है। आठ सौको भी न मिजता। वह तो मुझे उन्होंने दे दिया। वेसकर सबीअत प्रसन्न हो जायगी।

> तुम्हारी संसिता

### चीपट

लोहेमें बड़ा लाभ सुना। यादववंशी को खिखयाभर खाखपर नचानेवाली छोहिरियोको दूधमें पानी मिलानेसे दूना लाभ होता है, सासामकी थोड़ी पत्ती भीर रारदारनगरकी थोड़ी चीनी और एक रुपयेकी पाँच पसेरी वाली मजन्ँकी पसिलयों समान लकड़ीपर म्युनिस्पैलिटीकी कृपासे प्राप्त उबालें जलसे केवल तिगुना लाभ होता है। परन्तु लोहेमें? लोग फहते हैं जिसके पास वो पयेके काँटे थे उसने दो सी रुपये पैदा किये, जिसके पास पचास कुण्डियौं थीं उसका इग्पीरियल बैंकमें खाता खुल गया।

गेरी विचारणीला श्रीमतीजीको समाचारपत्र पढ़नेका रोग है जैसे नेताश्रोंको वक्तव्य देनेका। एक दिन नौ वजे रातमें उन्होंने कहीं पढ़ लिया कि सेठ लोटाजाल ठनठानियांने लोहेसे तीन लाख एपये पैदा किये। उन्होंने मूझे बड़ी गंभीरतासे सलाह दी जैसे सरफारके खाद्य सदस्य घरके श्रीगनमें वानकी फसल तैयार करनेका उपदेश देते हैं, कि यदि तुम योड़ी भी बुद्धिमानीसे काम लेते तो हम मालामाल हो गये होते। केवल सड़कपर इतने नाल वोड़ों श्रीर बैलींके पैरोंसे टूट-टूटकर गिरै पड़े होते हैं कि उन्होंको एकत्र करते तो श्रीयक नहीं तो एक पेटी मर दपये तो मिल हो गये होते। मैंने श्रीमतीकी बुद्धिकी प्रवासा की श्रीर सोचा कि यदि मेरा वसस करता तो श्रीमतीकी बुद्धिकी प्रवासा की श्रीर सोचा कि यदि मेरा वस करता तो श्रीमतीकी बुद्धिकी प्रवासा की श्रीर सोचा कि यदि मेरा वस करता तो श्रीमतीकी बुद्धिकी प्रवासा की श्रीर सोचा कि श्रीर पहुँची

देता भीर तब उन्हें बार-बार पोस्टकार्डके मूल्यमें वृद्धि न करनी पड़ती। उनकी सिफारिशसे केवल राष्ट्रपित एक आर्डिनेन्स निकाल देते भीर सरकारी कमंचारी सड़कोंपरसे नालके ट्वड़े बटोरा करते।

मेंने उनसे कहा—बात तो तुमने उतनी ही ठीक बतायी जितनी खुफिया विभागके लोग सरकारको बताते हैं, किन्तु मुझे कुछ संकोच होता है। उन्होंने कहा—संकोच किस बातका, झोला हाथमें लें लो, लोग समझेंगे कोई छोटे-मोटे नेता हैं, म्युनिस्पैलिटीकी बयासे सड़कोंपर प्रकाश काफी है। रातमें एकबार भी यदि सिकरीलसे कबीरचौरा श्रीर गुदौलिया होते हुए चेतगंज तक घूम जाश्रो तो दस सेर नाल मिल जाना श्रसम्भव नहीं है। फिर तो दस दिनोंमें नोटोंका सावन हो जायगा।

मैंने कहा—है तो ठीक, किन्तु लोग सुनेंगे तो कहेंगे क्या। उन्होंने कहा—ज्यापार घौर व्यवसायमें कहनेपर ध्यान नहीं दिया जाता। देखी जहसुनजी प्याजजी मसालावाला पुराने जूते एकत्र करके भेजते हैं, उनसे हवाई जहाजके लिये वाकर बनते हैं; मेससं ताजिया भाई दुलदुल भाई बाराह भगवानके बाज उखड़वा कर भेज रहे हैं जिनसे दाँत माँजनेका बुख्का बनता है; सेठ ढेलाराम ईटाराम गायके खुर और सींग इकट्टा करके भेजते हैं। कोई कुछ कहता है? हाँ, बड़े-बड़े जलसोंमें सभापित बनकर यह उपदेश प्रवस्य देते हैं। एक बात और। किन किव-सम्मेलनके संयोजकों की, नेता वोटरों और अच्छा पित अपनी पत्नीकी बातोंके अतिरिक्त और किसीकी बात न सुनता है न उसकी परवाह करता है।

गोस्वामीजीको रत्नावलीकी झिड़कीने सन्त बना दिया, मुझे मेरी पत्नीकी सलाहने व्यवसायी बना दिया। देखता क्या हूँ कि सड़कों-पर नालके टुकड़े एक कर रहा हूँ। मेरा भाग्य कहिये कि नाल-बन्दकी कीलोंकी कमजोरी कहिये, प्रतिदिन ग्रधिकसे ग्रधिक नाल टूटने लगे। पन्द्रह दिनों में पाँच सौका लोहा बिका। कितने मित्र बन गये। मुझसे सब बातों में नगरों में राय पूछी जाने लगी। देख रहा हूँ कि सरकारी ठीका भी मिल गया। विकापन निकला कि सरकारी गदहों के लिए पन्तास हजार मन मूसी चाहिये। मैंने ठीका ले लिया। मुझसे कहा गया कि एक चीथाई रुपया मुझे दे दो, ग्राघी भूसी श्रीर श्राधा बालू भी भेज दो तो काम चल जायगा।

अब तो मेरे घर पर घनकी राशि लगने लगी जैसे प्रेमियोंके हृ व्यापर चोट लगती है। मृझसे योग्य कोई सभापति विसाई नहीं देता था। नगर हो, बाहर हो, हास्यरसके कवियोंके समान जिसे देखी मृझीको बुला रहा है। लड़कोंका स्कूल है वहाँ में, कन्याओंकी पाठशाला है वहाँ में, अन्योंका शिक्षालय है वहाँ में, गूंगोंका विधालय है वहाँ में, गुंगोंका विधालय है वहाँ में में स्वालय है वहाँ में, गुंगोंका विधालय है वहाँ में में

मेरा विचार हुआ कि बच्छा वर बनना आवश्यक है। अभी तक किरायेके मकानमें रहता था। श्रीमतीजीसे विचार-विनिमय होने लगा। मैंने कहा सङ्गमरमरका फर्ज होना चाहिये। उन्होंने कहा-नहीं सीमेंण्टका होना बाहिये। रङ्गीन, सङ्गमरमर पुराने बङ्गकी चीज है। दीवारोंकी केंबाई निश्चित हुई, दरवाजोंकी चीड़ाई निश्चित हुई, खिड़िक्योंकी लम्बाई तय हुई, छतकी चित्रकारी तय हुई। मन्तमें यह तय हुमा कि नकशा यहाँ ठीक नहीं बन सकता। ममेरिकाबाले ग्रच्छा घर बनाते हैं। एक तार अमेरिका भेजा गया एक कम्पनीको कि एक नकशा बनाकर भेज दै। किन्तु घर बनवाये कीन?

बड़े बड़े इंजीनियरोंका नाम मैंने लिया किन्तु उन्हें कोई नाग पसन्द नहीं भाया। बोर्ली-तुम पुरानी सम्यताके समान दीरावीं शतीमें रहने योग्य नहीं हो। जब शाहजहाँको ताजगहल बनवाना हुमा इटनीसे कारीगर बुलवाया गया था, मारत सरकारको जब दिल्लीमें मसेम्बली-भवन बनवाना हुमा तो इंगलैण्डसे कारीगर मामा, इञ्जिन तक तो यहाँ लोग बनवाते नहीं भीर तुम इतना बड़ा घर यहाँके कारीगरोंसे बनवाने चले हो। यहाँ तो सदियोंसे यही परम्परा रही है कि जब घर इत्यादि कोई महान धस्तु-निर्माणकी आवश्यकता ही तब बाहरसे किसीको बुलाया जाय। राजा जनक तकने जब विदेहनगरका निर्माण कराया तब भारतवर्षमें उन्हें कोई कारीगर नहीं मिला । उन्होंने स्वगंसे ब्रह्माकी बुलाकर नगर बनवाया । तुलसीवासने से लिख दिया है। कहा है 'चार बजार विचित्र भेंबारी, मनिमय विधि जतु स्वकर सँवारी।' युजिष्ठिरने भी भ्रमना महल पूसरेसे बनवाया था । खेंद है कि भारत सरकार तक अपनी पुरानी परम्परा पर चल रही है भीर तुम उसे तोड़ना चाहते हो।

निश्चय हुआ कि शन्दनसे एक वास्तुकला-विशारद बुलवामा

जाय। तार दिया गया। वह भी आ गया। घर भी बनने लगा, और बन भी गया। गृह-प्रवेश हुआ। जलसा हुआ। राज्यपालसे लेकर महल्लेके डाकिया तकको पार्टी दी गयी। अब एक बातकी कभी रह गयी। इतना धन, इतना बैभव, इतना बड़प्पन, इतना मान, इतनी मर्भादा और केवल एक पत्नी। इतना बड़ा हिमाचल, उसकी कितनी चीटियाँ हैं—गौरीशंकर, कञ्चनजङ्का, धौलागिरि; इतन बड़े राज्यपाल, उनके कितने मंत्री, और मैं इतना महान व्यक्ति और केवल एक स्त्री। यह तो अस्वामाविक, अमृचित, असम्य, अनमिल, अकीतिकर और असन्त्रोषजनक है।

इस सम्बन्धमें मैंने सिवाय अपने अन्तःकरणके और किसीसे सलाह लेना उचित नहीं समझा। मैंने अनेक पत्रों में विज्ञापन दे दिया, और कई नामोंसे विज्ञापन दिया, क्योंकि एक साथ चारविवाह करनेकी मेरी इच्छा थी कि आवश्यकता पड़नेपर घरपर पंचायक बुलानेमें कठिनाई न हो।

मेरे विज्ञापनमें था कि विवाहकी इच्छुका एम० ए०से कम नहीं हो, साहित्याचार्य और मूँकी फाजिल होंगी तो और भी अच्छा। हाकी या फुटबालमेंसे एक खेल कमसे कम जानती हों। विजायतसे लौटी हों तो उसपर की अतासे विचार होगा। जात, वर्ण, धर्म, देशका बन्भन नहीं। ऐसी अवश्य होनी चाहिये जिसकी सङ्गतसे मेरे नाममें चार चाँद लग जायें। चित्रका आगा आवश्यक है।

फिर उसी शसवारने मेरा सत्यानाश किया। मेरी श्रीमती ने वह विज्ञापन पढ़ा श्रीर मेरे पास शायीं श्रीर बोली—इस बीलवीं सदीमें जब संसार कहाँसे कहाँ बढ़ गया है, टेलिप्रिण्टर और टेलि-विजनके युगमे, निलका द्वारा शिशुओंकी उत्पत्ति तथा बन्दरकी गिलिटियों द्वारा नव-योवनकी प्राप्तिके सुन्दर स्वर्ण-युगमें भी ऐसे मूर्ख भारतवर्षमें पाये जाते हैं। मैंने पूछा—कैसे? उन्होंने विज्ञापन दिखाया और कहा—कोई हालमें ही बरैलिफि 'कविकानन'से छूटकर आया है उसीने जान पड़ता है यह विज्ञापन छपवाया है।

मुझे अपने सम्बन्धमे यह जानकर बड़ा कीय प्राया। मै उस कोचका सवरण न कर सका जैसे किव-सम्मेलनमें किव अपनी सारी कृतियों को सुनानेका लालच नहीं सवरण कर सकता। मैने आवेशमें धाकर कहा—तुम ऐसा कहती हो, यह तो मेरा हा विज्ञापन हे। श्रीमताजीकी आंखे भारतीय देशभक्तों के समान चढ़ गयी, भोर धड़ितके समान तड़ातड़ करती बोलों—ऐ, तुम, दूसरा विवाह करोगं—ओर मेरी निद्रा दूट गई जापानी प्यालाको भारि, न गही प्रासाद था न भानी विवाहका साज व सामान। यही पुरानी खाट थी और बाहर सड़कों पर गा रहा था कोई भस्त राही—

'म्रांक्षिनमे परिहे श्याम गुलाल'

#### पराजय

विमना मुस्कराती कमरेमें प्रायी। में कालेजसे प्राकर लीडर देख रहा था। देख रहा था कि कलकत्तेकी सड़कोंके फुटपायोंपर आज सरकार वहादुरको दुआएँ देने कितने प्राणी यमराजके दरवारकी ओर चले। विमना जब मुस्कराती है तब में समझ लेता हूँ—किसी नये फिल्मका विज्ञापन छपा है प्रथवा उसकी माँने बुलाया है। कितनी महिलाओंका जीवन साड़ियोंके बारडरोंके निरीक्षणमें बीतता है, किन्तु विमलाको जीवन सरिताके दो ही ओर ये। फिल्म और माँ। बस इसीके भीतर वह इधरसे उघर टकराती थी, जैसे किसी बड़ी चड़ीका पेण्डुलम। उसके लिए इघर-उघर जानेके लिए कोई जगह है न चाह। बोनी 'सुमने सुना'! बिना कुछ सहे कुछ सुननेकी समता मुझमें कभी नहीं भागी। मेंने योंही कह दिया।

''जीजीको लड़का हुमा'—प्रपरींकी लाजिमाका रहस्य खोलते हुए उसने कहा।

'ती तुम्हें भी हो जायगा। उत्सुकता क्या हैं — मेंने अपनी हैं सी पीते हुए कहा।

'तुम कीती बातें करते हो। भौग-वीप तो नहीं छान मामें हो।' कुछ भृकुष्टिपर बल देते श्रीमती बोलीं। 'भाग-वाँग तो नहीं एना-मे-वाँगका ग्रामनय कल ग्रवश्य एक फिल्ममें मेंने देखा था। मेने उसी हास्य मुद्रामें उत्तर दिया।'

बोली--'तुम्हें बात सुननी हो तो सुनो नहीं तो में चली जाऊँ।'

'कहाँ'--मने कहा।

'जहन्तुममे'--उसने उत्तर दिया।

'में वहाँ तुम्हें नहीं जाने दूँगा। संसारके सब लफ्गोंकी वहीं सभा हुमा करती है' में बोल उठा।

'तो तुम नहीं सुनोगे' सीझकर वह बोली।

मेंने कहा—वाह! जब मैं किव सम्मेलनमें ऐसे लोगोंकी किवताएँ सुनते नहीं घबराता जो गर्बोकी मिति रेंकते हैं या जो वूसरोंके मावोंकी हड़पकर मौलिकताका ढोंग रचते हैं तब में सुम्हारी बात नहीं सुनूंगा! सुम्हारी बात तो बरबी खजूरके समान मीठी मौर कहानीके समान मनोरंजक होती है। तब क्यों न सुनूंगा?

'अच्छा तो सुनो। जीजीको लड़का हुया है। पहला लड़का है।'

'सुन लिया। वहाँका जो दैनिक पत्र है, संपादक तुम्हारे पिता-के भतीजेंके चचेरे माई हैं। उनसे छाप देनेंके लिए कहूँगा, यदि मान गये तो छाप दगे।'

'फिर वही अटपटांग बातें खपवाने के लिए कौन कहता है।' 'तब ?'

'धरे पहला लड़का है कुछ मेजना चाहिये।'

'ही पुम बड़ी बुद्धिमती हो। अवश्य भीजना चाहिये। देखो एक दूष पिजानेकी बीबी भेज दो। और सौरी गृहमें पड़ी चलड़ाती होगी। चार-पाँच उपत्यास और किसी अच्छे लेखककी सन्तति-शास्त्रकी पुस्तक मेजनी चाहिये। ठीक है न!'

'ठीक नहीं पत्थर है! सब बातों में तुम्हें हैंसी सूझती है।' 'में ने तो हँसी नहीं समझा। जो आवश्यक चीज समझी बोल दी। चाहे तो एकाथ डब्बा हारिजक्सका दूध भी मेज सकती हो। और क्या मेजा जाय। ईश्वरने उन्हें सभी दे रखा है। धन है, जमींदारी है, रुपये हैं।'

'यह सब कुछ नहीं। ऐसे अवसरोंपर जो भेजा जाता है वह मेजना होगा।'

'क्या मेजा जाता है?'

'बच्चेके लिए कुर्ता, टोपी, कड़ा, सिकड़ी, जीजीके लिए साड़ी भौर कोई भ्रामूषण भौर मिठाई, मेवा, खिलौने। यही सब वस्सुएँ मेजी जाती हैं।'

'यह तो सब सन् सत्तावनके पहलेके मुगकी बात तुम कह रही
हो। जब स्त्रियां कालेजमें नहीं पढ़ती बीं, जब लक्सके स्थान पर
सरसोंका जबटन लगामा जाता था, क्यूटेक्सकी जगह मेंहवी लगायी
जाती थी, हैजलीन भीर लारोजा कीम किसी दूसरे ग्रह्मण्डलमें जन्म
जेनेकी तैयारी कर रहे थे। आजकल मना लड़कोंको कोई गहने
पहनाता है रिश्रीर भलें बरकी स्त्रियां भी क्या गहने गहनती है रिहाँ
स्रतकी मखमली चप्पल हो, नागराका कामदार खूता हो तो एक
बात भी है।' मेंने एक सौंसमें कह डाला उन्होंने कठहुज्जती भ्रष्ट्या-

तो मेंजूंगी ही। चाहे पुराने युगकी ही कही जाऊँ।'—मेंने तब दूसरे तर्कका सहारा लिया, बोला 'प्रच्छा तो मेंजो। कुछ खर्चका भी प्रनुमान किया है।'

नेशोंको लट्ट्रेक समान नचाती हुई बोलीं—'दो कुरते मखमलके होंगे एक कामदार टोपी होगी। जीजीके लिए एक साड़ी चाहिये। बच्चेके हाथके लिए सोनेका कड़ा और जीजीके लिए कुछ न हो पायल एक जोड़ा मेज दिया जाय।'

मेंने पूछा--- प्रौर इसमें लगेंगे कितने रुपये। बोली--- 'एक सौ रुपयेमें हो जायगा। दस-पंद्रहकी मिठाई। दस रुपये जो आदमी ले जायगा। उसका व्यय भीर क्या।'

मंने कहा—'अच्छा सपनेकी दुनियासे तनिक भारतकी भूमि पर पाँव रिखये। मखमल इस समय चौबीस रुपये गण है। अर्ज छोटा होता है। दो गजमें कुर्ते होंगे, वो एक तोलेसे कम नया कड़ा होगा। सबा सी। जीजी साहबकी साड़ी चालीस पचाससे कम नया होगी। और पायल भी पंजह बीसकी समझिये। तीन सौका नुसखा है।

श्रीमती जोने गंभीर प्राकृतिसे कहा, 'यह तो होता ही रहता है। रिश्तेवारोनें कंन्सोसे काम नहीं चलता कभी हमारा रुपया लगता है। कभी कभी उनका। यह तो सामाजिक व्यवहार है।'

मेंने कहा-में एक बात सुक्षाऊं!

बोली---कहिये।

'देसी प्राजकत राष्ट्रीयताका युग है। लाख सपये गण महियास

बित्या कपड़े एक श्रोर श्रीर खहर एक ओर। खहरमें देशश्रेम है, देश प्रेति श्रद्धा है, जुनाहां प्रित दया है, राष्ट्रीय भावनाका खहर द्योतक है। इसके कुर्ते और इसीकी साड़ी भेज दो। हाँ बिद्धा भेजो। वह भी कम दाम की न होगी। जोग ममझेंगे विमला कितनी देशमकत है। और गहने इत्यादि तो जजमाषा काव्यकी सांति प्रतीत युगकी स्मृतियाँ हैं। मेजोगी तो लोग कहेंगे एक प्रोफेसरकी स्वी इतनी दकिमानुस!"

यह सब में कहता रहा किन्तु जैसे शरार्बा पेग पर पेग चढ़ाये जाता मौर उसपर कोई प्रमाव नहीं पड़ता वैसे ही विमला पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। मैं प्रत्यक्ष देख रहा था। मेरे तुणीरमें जितने बाण थे समी में चला चुका भौर कोई निशानेपर नहीं वै।। विमला बोली—'में नहीं मेजती पर संसार—व्या कहेगा में तो भपना सम्बन्ध, देखती हूँ। में यह नहीं कहती कि विवायती कपड़े दो पर इस अवसरपर खहर तो नहीं मेजूंगी। कोई बढ़िया बनारसी कपड़ा हो या भौर कोई सम्बा हो। गहनेकी बात यह है कि जबतक गोवमें रहेगा पहनेगा बड़ा होनेपर पहनमें लिये थीड़े है। मैंने पूछा—'भच्छा कपड़े मेज दिये आयें; भौर गहना पिछ पेज दिया जायगा। भारत सरकार व्यापार बढ़ानिवाली है। तीस सपये तोने सोना हो जायगा नव गहना में जि दिया जायगा।

बोली-पढ़ाते पढ़ाते तुम्हारी बृद्धि बालकोंने घर ली है। कपड़ा आज जामगा और कहा जामगा जब सोना सस्ता होगा ? किसी औरके सामने न कहना नहीं तो अस्पताल जानेकी सलाह देगा। मेने कहा-तब तो बड़ी कठिनाई है। तुम्हारी जीजी ो चार साल बाद पुत्र नहीं प्रसव कर सकती थीं। इतनी जल्दी क्या थीं।

'यह तो तुम्ही जाकर पूछ सकते हो। बहानासे काम नहीं चल सकता। रुपये निकालिये। रुपये मैने कहा, वेतनके सब रुपये तुम्हारे पास ही रहते हैं। कुछ बचा रखा है तो भेजो। मुझे कोई विरोध नहीं है मेजना ही चाहिये।

बोली—'तुम बताम्रो, मेंजनेकी तुम्हारी राय है कि नही।' में जानता था कि वेतनके रुपये बचते नहीं। देखे विमला कहींसे भेजती है। बोला हां हां मेंजना तो चाहिये। में भी चाहता हूँ— कि मेंजा जाय। पहले-पहलकी बात है।' विमला बोली—'तब ठीक है भेजा जायगा।' मैंने व्यंगसे कहा— 'तुम वेतनसे रुपये बचा रखती हो, तुम्हारे प्रबन्धकी में प्रशंसा

वह बोली—नेतनसे उतना ही बचा है जितना आजकलके पुरुषोंमें सचाई बची है। आप उसरी निकालिये जो वो स्थानोंसे परीक्षा-पुस्तकोंके चेक आये हैं।

में भवाक सा हो गया पूछा, 'कैसे चेक ?'

करता है।'

'वही जो सितम्बरमें आपन बंक मेजे। दोनों मिलाकर सात मौ रुपये होते हैं।'

'तो तुम मेरे कागजपत्र देखा करती हो ।'
'ती क्या कोई ग्रीर है जिसे देखना चाहिये।'
ग्रम में सोचने लगा कौनसी सालच दूं। उन रुपयोंसे मोटर

साइकिल लेनेको मैने मोच रखा था। वोला— वह तो है तुम्हारे लिए ही रख छोड़ा है। सोचा अबकी मंसूरी जानेके पहले तुम्हारे लिए सोनेकी चूड़ियाँ बनवा दूंगा। परस्तु आजका दिन ही मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं था। उसने हँसते हुए कहा, 'इसकी आव-चयकता नहीं है। अम्माने कहा है महयाके विवाहमें तुझे चूड़ियाँ दूंगी। विवाहमें इसलिये नहीं थीं कि हम लोगोंमे विवाहमें लड़िक्योंको सोनेकी चूड़ियाँ देना नहीं सहता।'

मेरे पास अब कोई उत्तर नहीं था। उसी दिन सिंगर मशीन धरपर चलने लगी, खिलौने आने लगे और कड़ा बनानेका आर्डर गया।

### हाथीकी सवारी

एक बार मे एक बारातकी यन्त्रणा भोग चुका था, और उस समय दृढ़ संकल्प कर चुका था कि ग्रब कभी बारातका नाम गी न लूंगा। बारात जाना बैठे-बैठाये बीमारी मोल लेना है। सिंधबादने इरादेपर इरादा करनेपर भी सफर करना बन्द नहीं किया, वैसा ही मेरा भी हाल हुमा। मुंबी प्रपतरीलालके लड़नेका विवाह पड़ा। म्ँशीजी जजीके मुँसरिम थे। जिनके यहां बारात जानेवाली थी वह जंट साहबके पेशकार थे। उनका नाम था मुँशी गुरसरन प्रसाद सिनहा। मने समझा कि दोनों पढ़े-लिसे, दोनों सरकारी नौकर श्रीर दोनोंके नामके आगे मुंशी ! पहली बारातकी लड़ाई मूल गया और जब मूंशी नम्बर एक ने बहुत जोर दिया तब मेंने सोचा कि मुँबी नम्बर दोके यहाँ जानेमें कोई हानि नहीं हैं, भीर वारात जाना स्वीकार कर लिया । जब कोई बारात जानेके लिये कहता है तब हमारे यहाँ पुराना नियम चला मा रहा है कि इनकार कर दिया जाता है। मनमें जानेकी इच्छा हो तब भी कह दिया जाता है कि खुट्टी नहीं है; स्त्रीको घाठ-दस दिनोसे सांसी श्रा रही है; माताजीको जुकाम हो गया है, डाक्टर के यहाँ तीन चार बार जाना पड़ता है। यदि ले जानेवालेकी भी इच्छा ऐसी ही होती तब तो कह देता है—हाँ, माई ऐसे समय तो झापको ले जाना

श्चापपर श्रत्याचार करना है; श्चाप दिल मसोसकर रह जाते हैं; मानो ग्राप परीक्षामें पास होकर 'वाइवा वोसी'में फेल हो गये। यदि कहीं एकबार श्रीर आपसे कहा जाता तब तो श्चाप कह देते हैं, 'ग्रापकी इतनी जिद है, तो कैसे टाल सकता हूँ? श्चरे मेरे यहाँ भी तो काम पड़ेगा। खैर, चलूँगा। उस समय स्त्रीकी भी सबीयत बिना दवाके ठीक हो जाती है श्रीर माताजीका जुकाम भी बातकी बातमें श्चमंतर हो जाता है।

छोटी लाइनपर दूलहपुर एक स्टेशन है, जो जिला आजमगढ़में पड़ता है। वहाँसे तीन कोसपर एक गाँव है जिसका नाम है, चिरैया कीट। वहीं बारात जानेवाली थी। बनारस से हम लोग द्रेनपर सवार हुए। दूल्हा साहब लाल कुरता, लाल घोती, उसपर कामदार जूता, हाथ-पाँवमें कड़े पहने हुए! मालूम होता था, विवाह करने नहीं, नाचने जा रहे हैं। लड़केकी अवस्था अठारह सालकी थी और बी० ए०में पढ़ता था। मेंने कहा—अजी, कड़ा क्या पहन रक्खा है, उतार दो! वह अपने पिताकी ओर देखने ज्या, भागीं मैंने दूसरेका कड़ा उतारनेके लिये कहा हो। उसके चचा साहब पाँस ही खड़े थे, बोल उठ—जमावमन, यह जीनते नौधा हैं, भौर आप इसे उतारनेके लिये कहते हैं। पहने रहो बेटा।

पहले तो आधी बात मेरी समझमें ही नहीं आयी। 'जीनते नीका' माने मेंने समझा जलतका नौका। पीछे पूछनेपर पता चला कि जीनत माने कीना होती है। परन्तु उस समय बारातके किसी प्रजानसे, विश्ववत: बुल्हेके पिता अथवा चाचासे जड़ना नासमझी थी। में राजनीति-विज्ञान पढ़ चुका था और कहाँ शिक्तको प्रयोग में लाना, कहाँ तरह देना, यह जानता था। वारातमें दूल्हेके निकट सम्बन्धियोंसे लड़नेका श्रथं अनशन करना होता है, जिसके लिये अभी हमारी आत्मा तैयार न हुई थी।

दिनमें एक बजेके लगमग बारात स्टेशनपर पहुँची। धूप तो उस दिन ऐसी कड़ी थी, मानो भगवान मास्कर स्वयं बारातमें शरीक होनेके लिए बा रहे हैं। उधरसे बारातकी अगवानी करनेके लिये अनेक सज्जन आये थे। दूल्हा, उनके पिता और उनके वाचाके लिये पालिक याँ आयी थीं, कुछ घोड़ें और कुछ हाथी और बारातियों के लिये आये थे। मुझसे पूछा गया कि आप घोड़ेपर वलेंगे कि हाथीपर? सवारीके नाते तो में घोड़ा क्या, गधेपर भी कहीं सवार नहीं हुआ था। में बोला—'में न तो घोड़ेपर कभी चढ़ा हूँ, न हाथीपर। पैरणाड़ीपर चढ़नेकी आदत है, वह भी धीरे-धीरे, और मीड़में नहीं।' लोगोंने राय दी कि ऐसी हालतमें आप हाथीपर चढ़िये। घोड़ेपर चढ़ना जब नहीं आता तब गिर जानेका मय है। मेंने भी यह नेक सलाह मान ली। हाथीपर लोगोंको मैंने काकि भरत-मिलापमें सवार होते देखा था। परन्तु यहाँ हाथी पर हाँदे नहीं थे। तीस-चालीस सालकी पुरामी गहियाँ रस्सी से बाँध दी गयी थीं।

श्रसवाब वैलगाड़ियोंगर लाद दियें गये, कुछ बूढ़े और नीकर उसपर बैठ गयें, कुछ लोग घोड़ेगर बैठकर लगे घोड़े कुदामें। छः हाथी, जिसमें छोटे-बड़े सभी तरहके थे। मैंने सबसे बड़ा हाथी सप्तमें लिये चना। वार श्रादमी हमलोग उसपर बैठनेवाले थे। पीलवानने हाथीको बैठाया । उमपर भी काफी ऊँचा था और तीन सज्जन तो बड़ी ग्रासानीसे चढ़ गये। में एक बार चारों भोर घूम ग्राया, जैसे लोग पीपलके पेड़के चारों सोर परिक्रमा करते है। परन्त कोई तरकीब चढनेकी दिखाई न दी। संहकी श्रोरसे चढ़नेका साहस न होता था। सोचता था कि लाख हाथी बुद्धिमान होता है, मगर ठहरा तो जानवर। तीन सज्जन अभी सवार हो चुके थे, सम्भव है उनकी झुँझलाहट मेरे ही ऊपर उतार दे। मैंने बात बनाकर कहा- प्रव तो इसपर स्थान नहीं मालूम होता, न हो, में टहलता ब्राऊँ, दो-ढाई मीलकी बात ही क्या ?' मगर दिलमें कह रहा था कि कहीं इस समय पैदल चलना हुआ, तब तो सूर्य देवताके चरणोंमें भपनेकी बलिदान करना है। पीलवान बोला- बाबूजी, आम वबड़ाते क्यों हैं; अभी तीन आदमी इसपर और बैठ सकते है। हाथी है, कोई केचुया नहीं है।' मैंने भी सोचा, धूपमे जलकर जान वेनेसे हाथीपर जब्नेमें हिम्मत दिखाना अधिक अच्छा है; लोग पेंडपर चढ जाते हैं, में हाथीं पर भी न चढ़ सर्नुगा? पत्थरंका कलेजा करके और एक हाथसे दिलको दबाये हुए हाथीकी पिछली टाँगोंपर संकोच करते हुए पाँव रक्ला। जो तीन सज्जन ऊपर ये उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और में ऊपर खींच लिया गया। तब महावतने माल्म नहीं क्या कहा, और हाबी चुंगीके उम्मीदवारकी मौति झटसे खड़ा हो गया। अब हाथी चल पड़ा। गद्दीकी रस्सी बोर्नी हाथसे पकड़े में बैठा था। बोनो हाथ फेंस थे इसलिये खतरी लगा नहीं सकता था ग्रीर इतनी ग्रंग्रेजी पढ़ चुका था कि टोपी लगानेकी श्रावश्यकता नहीं समझता था। मेरी खोपड़ी ऐसी जलने लगी कि क्या किसी विरहीका हृदय जला होगा। यदि रोटी बेलकर रख दी जाती तो सम्मद है, फूल जाती। थोड़ी देरके बाद ऐसा मालूम हुश्रा कि खोपड़ीमें जान नहीं बाकी है। निराध प्रेमीकी माँति उसकी लीला समाप्त हो गयी है। इधर दोनों हथेलियाँ रस्सी पकड़े-पकड़े मूंगेकी कटोरियाँ हो रही थीं। हाथी ग्रपनी मस्तीमें बला जा रहा था। कमी-कभी पैर बनाना पड़ता था कि किसी पेड़से थिस न जाय।

जब कोई तीन मील हम चले आये तब मेंने पीलवानसे पूछा कि माई अब तो इतनी दूर चले आये, मूँशीजीका मकान गहीं है? उसने उत्तर दिया कि उसी बंगलेके पीछे गाँव है। आघ घंटेमें वह बाग आया, मगर गांव अभी मगवानकी भाँति दिसाई न दिया। बीस मिनट तक और हाथीकी पीठपर सूमता रहा। सामने बस्ती नजर पड़ी। जानमें जान भायी, मानो रूठी हुई प्रेमिका मिजने आयी।

देखा कि खेमोंका एक अरमुट लगा हुआ है। लोगोंने हाथी देखकर अगवानी की। हाथी खड़ा हो गया। पीलवानके कुछ कहने-पर हाथी बैठ गया। हमारे साथी अड़-अड़ कूद पड़े। में तोच रहा था कि कूद पड़ें कि पैरकी ओरसे घीरे-धीरे उत्तरूँ। में अपमें जीवन में तीन चार फीटसे अधिक ऊँचाईसे नहीं बूवा था और बैठनेपर गी हाथी छः फीट ऊँचा था। जब स्कूलमें कुवाई होती थी तब में समझता था कि यह सब चौर और बाइयोंका काम है; मले

श्रादमीके लड़कोंको इन बातोंसे क्या मतलब ? श्रगर स्कूलमें हाई जम्पका श्रम्यास मेंने किया होता तो यह मानसिक कष्ट क्यों होता ? परन्तु मानसिक कष्टकी ही बात न थी।

सब लोग उतर चुके थे और में इसी उघेड़बुनमें लगा या कि दोमेंसे किस कियाका अनुसरण कहें। शान्तिमय और बीरे-बीरे कार्य करनेका में सदासे भक्त रहा हूं। मेंने बड़ी शिझतासे यही निश्चय किया कि हाथीके पिछले पाँवसे उतर जाऊं। एक हाथमें रस्सी पकड़े हुए मेंने हाथीकी पिछली टाँगींपर अपना पाँव रखा। एक सेकण्डकी देर थी और में उतर गया होता कि मालूम नहीं, हाथीके जीमें क्या समाया कि खड़ा हो गया। मेरे पहले तीन सण्जन उतर चुके थे। हाथी नहीं। घवड़ाया। मेरी ही बार उसे लाड़ा हीना था! जरूर उस जन्मका बदला होगा, नहीं तो इस जन्ममें तो मेंने उस हाथीका क्या, किसी हाथीका कुछ बिगाड़ा नहीं था।

ज्यों ही हाथी खड़ा होने लगा, मेरे दिमागमें भी एक सूझ दौड़ गयी और मैंने उसकी पूंछ दोनों हाथोंसे पकड़ ली। प्रभीतक त्रिशंकुका नाम केवल जानता था, अब समझ गया कि वास्तव में किस प्रकार वह अधरमें लटकते होंगे। पूँछ पकड़नेसे, मालूम नहीं, गया गुवगृदी लगी कि हाथी लगा झूमने। भीर में घड़ीके पेंडुलमकी मांति इघर-उधार होने लगा। इधर तो मेरी यह हालत थी और उधार जितने लोग खड़े थे, सहानृभूति दिखाना तो दूर, लगे हंसने और जिल्लामें। छोटे सड़के तो तालियाँ पीटने लगे। में, मानो कोई सिनेमाका फिल्म था। मैं कई बार चिल्लाया कि हाथी बैठाओ, परन्तु उस कोरमें मेरी धीमी आवाज पनडुब्बी जहाजके समान डूब गयी। कोई दो मिनट तक इस अवस्थामें रहनेपर गुनः चेतनाशिक्त जाग्रत हुई और मैंने सोचा कि कहीं हाथीने टहलना आरंभ किया तब तो और भी दुर्गति हो जायगी, इसलिये मगवान शंकर का नाम लेकर और आंख मूंदकर में कूद पड़ा। उघर घरती पर घम्मकी आवाज दुई, इघर मेरे मुंहसे आहकी आवाज आयी। लोग दौड़ पड़ें। और मुझे उठाकर खेमेमें ले चले। उघर सेहरा बाँघा जा रहा था, इघर पट्टी बाँघी जा रही थी।

### बकर गैया

काशीसे शिवपुरकी भीर चिलये। शिव पुष्कं बाजारसे श्रीर पश्चिमकी मीर सड़कके विक्षण किनारे एक दूकान है। दूकानपर तमाल, कुछ कपड़े, कुछ गहने रखे हुए हैं। गाँवकी ह्वाइटवे लेडला वह है। इस दूकानकी महत्ता इसपर विकनेवाली वस्तुश्रीसे नहीं है। उसकी महत्ता इसलिए है कि इसके मालिक वण्टाराम है। वण्टाराम महात्मा गांधीके उतने ही बड़े भक्त हैं जितनी मीरा कृष्णकी, जकई वकवाकी और तितली फूलोंकी। वण्टाराम एक बार एक महीनके लिए जेल भी हो भाये थे। तबसे उनकी महत्ता उतनी ही बढ़ गयी थी जितनी अधरोकी लिपस्टिक लगानेसे, श्रांखोंकी सुरमा लगानेसे भीर दुहीकी हजामत बनानेसे। ग्रंब वह भाषण दे सकते थे। ग्रंप यदि कांग्रंस कमेटीके मंत्री श्रंग्रंजोंकी पाँच गांली दे सकते थे तो वण्टाराम पनद्रह । वह केवल कहर ही नहीं पहनते थे चुटनेके ऊपर तक घोती पहनते थे। घडी उनके पास न थी नहीं ती वह सबस्य गरदनसे लटकाते।

नियत्तिका एक कठोर देण्ड उन्हें यह मिसा था कि उनकी धर्म-पत्नी ग्रारती और उनमे उतना ही अन्तर था जितना ताड़ और कन्दुरमृत्तामें, केंट और मेडकमें गौरीशंकरकी नोटी और खूँटेमें। थण्टा यदि हाथके कात और बुने सहरके प्रेमी थे ती धारती उस तनजेवयर जाने वैती थी जिसकी वारीकी मंकड़ीके जालेकी भी मात कर दे। घण्टारामके हाथमें एक ग्रंगूठी भी न थी। ग्रारतीके लिए यदि सालमें एक नया गहना न बने तो वही स्थिति होनेकी सम्भावना होती थी जो दो महान देशोंके राजनीतिक सम्बन्ध बिगड़ जानेपर होती है। घण्टाराम ग्राहंसाके ग्रन्थ पक्षपाती। जनकी दूकानपर मिक्सयाँ उतनी ही स्वतंत्रतासे ग्रपनी महासमाका ग्रायोजन करती थीं जितनी स्वतंत्रतासे दंगोमें हिन्दू-मुसलमान छूरा मोंकते हैं। ग्रारती पशु-पक्षी क्या चण्टारामके हृदयपर ऐसा ग्राघात करती थी कि घण्टारामको जल्दी कोई दवा नहीं मिलती थी। जिस दिन घण्टारामको जल्दी कोई दवा नहीं मिलती थी। जिस दिन घण्टारामको इन्छा मूंगकी दाल खानेकी होती थी उसी दिन ग्रारती को कढ़ीकी इन्छा हो जाती थी ग्रोर जब निश्चयके लिए बिवाइ होता था तब घण्टाराम कहते मुझे ईश्वरी-प्रेरणा हुई है कि ग्राज मूंग की वाल बने। ग्रारती कहती मुझसे सपनेमें पार्वतीने कहा कि ग्राज कढ़ी बननी चाहिये।

दोनों में बन्तर और मतभेदका एक और कारण था। वण्टाराम ने दर्जी तीन तक पढ़ा था, बारतीने दर्जी चार तक। भीर वह वण्टारामसे सदा कहा करती कि तुममें कुछ शक्ति नहीं है। यदि में कांग्रेसी होती तो विजयालक्ष्मी पण्डितकी भौति प्रान्तकी मन्तिणी होती। तुम पालियामेण्टरी सेकेटरी भी न हो सके। उसे इतना ज्ञान था और उसन कहा भी कि राष्ट्रीय सरकार जब किसी देश-की बनती है तब विद्वविद्यालयोंकी हिगरी नहीं अपेकित होती। वहीं आवश्यकता है राष्ट्रीय मार्वोकी, स्यागकी, तपस्थाकी बिजियान की। उस व्यक्तिकी जी जनताका सुल-दुःख समझ सके। भौर यह

सब गुण षण्टाराममें मौजूद थे, घण्टाराम इसी से सन्तुप्ट थ कि
में जिला कांग्रेस कमेटीका सदस्य हूँ। जब नेता आते है तब मैं
भी उनके साथ बैठता हूँ। यद्यपि बृद्धिमानीमें मगवानके यहांसे
उन्हें उतना ही पुरस्कार मिला था जितना हिन्दी लेंखकोंको पत्रोंसे मिलता
है फिर भो इतनी बृद्धि थी कि चौर बाजारीसे इतना पैदा कर लें जितना
वेतन आजकल कसक्टरोंको मिल जाता है। इसलिए वह मंत्रिपदके लिए
बहुत चितित न थे। गाँवमें उनका आदर यों ही बहुत था।
चौकीदार सलाम करता था। कांग्रेस कमेटोके अधिकारी भी उनका
सम्मान करते थे। कपड़ेका लाइसेंस उन्हें मिल गया था जिससे
उन्हें बहुत अधिक आमदमी हो जाती थी।

आरतीने यद्यपि रूसकी पुस्तकें नहीं पढ़ी थीं न मारतीय महिला संयके किसी अधिवेशनमें वह सम्मिलित हुई थीं फिर भी वह अनुभव करती थीं कि महिलाओंको आर्थिक स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये। गाँवकी महिलाओंको जब आवश्यकता पड़ती थी तब वह और जब उनके पुरुषोंको आवश्यकता पड़ती थी तब भी बह कभी चाँदीके गहने कभी ताँबे या पीतलके बरतन आरतीके यहाँ लाती थी। आरती अर्थशास्त्र पढ़े ही बिना समझ लेती थी कि दस बरस बाद इसका मृत्य क्या होगा और उतने रूपये उन्हें दे देती थी।

गणेशजीने महासारतं लिखनेमें एकाश मात्राकी कभी मूल की हो यह संभाग है और बहुा। तो माग्यके लेखमें बहुवा कुछ किख जाते हैं और चित्रपूष्तके लेखमें भी गलती सभव है। किन्तु आप्रतीने कभी सूद जोड़नेमें मूल की ही यह संभव नहीं।। यैदि

सरकारको पता चल जाता तो भारत सरकारके मर्थ विभागमें वह भ्रवश्य ले ली जाती। इस व्यवसायसे उन्हें भच्छी आमदनी हो जाती थी। किन्तु यह आय वह भ्रपने लिए सुरक्षित रखती थी। घरके साधारण बजटमें इसका उपयोग नहीं होता था।

षण्टा भीर धारतीका मतभेव तो बहुत पुराना था। किंतु एक नवीन प्रश्न ने उसे इतना महत्व वे दिया जितना पाकिस्तान भीर हिंदुस्तानका इस समय देशमें हो रहा है। घण्टारामने बहुत सीच विचार कर तय किया कि हमारी कांग्रेस भिनत भीर महात्माजीके प्रति प्रेम उस समय तक पूर्ण नहीं हो सकता, जब तक एक बकरी हम न पान लें भीर सबेरे शाम बकरीका दूध पीना उतना ही भावस्यक है जितना ऊसके खेतकी खाद देना या कलक्टर साहब के चपरासीकों इनाम देना। उन्हों यह बात अपने एक मिन्नसे कही। भीर उसने एक बकरी ठीक भी की। किन्तु बकरी घरमें पालनी थी इसलिये आरतीस पूछना इसके लिए उतना हो भावस्यक था जितना विवाहके लिए सिंदूरकी आवश्यकता होती है।

दोपहरकी बेला थी। आज आरती बहुत प्रसन्न थी। नये चावलका भार बना था और हरी मटर और आलूकी चटपठी दाल। आरतीके विकारसे यह मोजन उतना ही बढ़िया था जिल्ला भगवान कृष्णके लिए दारकामें बनता था। जब बीस तरहकी तरकारियों, सीवह अचार, आठ प्रकारकी चटनी, सोनेकी थाली भौर नीलम तथा पन्नेकी कटौरियोमें सम्व परौसी जाती थीं। मीठा इयाँ तो इतनी होती थीं मानों ह्वाइटचे कम्पनीकी सूर्वाका सामान एकत्र करके रख दिया गया है। चंटारामने भोजन किया। भोजन के परचात संतोषकी एक डकार ली और आंगनमें बिना विछीनेकी खाटपर लेट गये। और सूर्य किरणोंको पान करने लगे उसीके साथ जैसे दूध दूह विये जानेके परचात् बछवा श्रपनी माता गऊका स्तन पान करता है।

ऐसे बोले जैसे अपनेसे ही बात करते हों, कहा—एक प्रमुक्त विना घर सुना-सुना लगता है। भारती मानी उत्तर देनेके लिए पहलेने तैयार बैठी हो। बोली—नुमसे ती एक वीता पालते नहीं बनता कहते कहते हार गयी। घंटा रामने सोचा कि अवसर उपयुक्त है। वह इतना मनोविज्ञान म जानते थे कि कपड़ा बोबीकी कथ देना चाहिये, भाषणमें जोरसे नव बोलना चाहिये, भीर स्त्रीसे कथ कहना चाहि । यह कार्य सदा नहीं किये जा सकते। बोले, ही मैं भी अनुभवी करता हूँ कि एक पालतू पशु रखना घरमें आवश्यक है। इससे घरकी श्रीमा वैसे ही बढ़ जाती है जैसे गायेपर बिदी लगानेसे स्त्रीकी भीर मकानपर साइमबोब लगा देनेसे रहने-वालकी। आरतीने कहा, जबसे तुमसे हमारा विवाह हुआ है पाज ही तुमने समझदारीकी बात की है। कौन पशु दरवाजेपर बांधमें का निश्चय किया है।

नंदाराम बोले, एक यकरी सरीदनेका विचार किया है। . वकरीका नाम सुनते ही बारतीका एसा मृह बना मानी लक्ष्यका हुसला मुक्कमण्डलपर हो गया। बीली सुमने भी भूपा सीना। मेरा सपना ऐसा टूट गया जैसे आधीमें सूखा पेड़ टूटता है। बकरी भी पालनेकी वस्तु है। बकरी पालनेसे अच्छा है नेवला पाला जाय, सौंप नहीं घरमें आयेंगे, उल्लू पाली घरमें कौट्वे आकर गंदा नहीं करेंगे।

घंटा रामको यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, तुम्हें कुछ पता भी है। वकरीके गुणोंकी आज सारी दुनिया कायल है। बकरीका दूध पीनेसे क्षय रोग नहीं होंता। बकरी जहां रहती है वहां क्षयके कीटाणु फटकने नहीं पाते।

भारतीने कहा, मैंने डाक्टरी और वैद्यक नहीं पढ़ी है। किन्तु इतना जानती हूँ कि गुरातन कालसे भले आदमी बकरी बकरा नहीं पालते आये हैं। बकरी बकरा तो कसाई पालते हैं।

यह बात घंटा रामके लिए असहा थी। वह सत्याप्रही थे।
एक बार जेलमें तीन दिनों तक उन्होंने इस बातके लिए सत्याप्रह
किया था कि उनकी खीरमें चीनी कम थी। वह बोले पुम
नितात देशब्रीहिणी स्त्री हो। अलाउद्दीन खिलजीका राज होता ती
तुम्हारी जीभ खींच ली जाती। तुम्हें मालूम है कि बकरी इस
समय राष्ट्रीयताकी प्रतीक है। महात्माजी, संसारके सबसे महान
पुरुष बकरीका दूध पीते हैं। बकरी सल्तवतकी मूर्ति है, ग्राहसाकी
प्रतिमा है, सिमाईका चिन्ह है। माज हमारा राष्ट्र बकरीकी मोर
देख रहा है, गाज हमारा भविष्य बकरीपर टेंगा है। एक सौसमें
चंटा रामने यह बातें कह हालीं। उन्होंने समझा कि में कांग्रेसके
मॉबविशनमें बोल रहा है, ग्रामी पत्निस बात नहीं कर रहा हैं।

किन्तु आरती इस प्रकार दबनेवाली स्त्री न थी। उसने कहा
तुम्हारा विमाग चरला चलाते-चलाते कुछ घूम गया है। मुझे याद
तो नहीं है किन्तु एक शास्त्रमें लिखा है शायद उसका नाम सांख्य
है कि बकरों में शिनक्चरका निवास होता है। ऐसे पशुकी कोई
घरमें नहीं देख सकता। वकरी सारे घरको गन्दा बना देगी।
गाय पालो। मैं तो बकरी कभी घरमें आने नहीं दूंगी। भगवान
कृष्ण गऊ पालते थे इसलिये उनका नाम गोपाल पड़ा। किसी
देवताका नाम बकरीपाल भी रखा गया? गऊ घरमें रहती है
तो घर पवित्र रहता है। उसके गोवरसे घर पवित्र होता है।
मरनेके पश्चात् उसको पूंछ पकड़कर लोग स्वर्ग चले जाते है, जम
वेखकर भाग जाते हैं। नया मरते समय बकरीकी पूंछ पकड़ी जायगी!
मैं तो गाय पालांगी। दूध बनेगा, मलाई बनेगी, दही बनेगा, खोया
बनेगा, घी बनेगा। यदि कोई जानवर आयेगा तो गाय आयेगी।

वण्टारामके पास तर्कका अमाव था। साथ ही साहस भी नहीं था। अब वहाँ अधिक ठहरना अपने आत्मसम्मानकी मूखें उखड़दाना था। वह यही कहते बाहर चले आये कि में अवश्य बकरी लाऊँगा। आरतीने भी उसी स्वरमें कहा कि यदि आयगी तो गाय आयेगी नहीं तो एक चूहा भी नहीं आने पायेगा।

घण्टाराम जब दूकानपर धाये तब उनका मुख बैसा ही था जैसा छुहारा सूख कर हो जाता है। सीच रहे थे कि घरको बकरी-बाड़ा बनवा देना ही सबसे महस्वपूर्ण कार्य इस संसारमें है। बह सीच-संसारमें घीरे-धीरे टहल रहे थे कि पुंडरीक माठक दिखायी दिये। पुण्डरीक पाठक मिडिल स्कूलके अध्यापक थे। भीर जब हड़ताल होती थी तब चनेके अंखुएके समान सबके आगे निकल पढ़ने थे। इधरके लोगों में वही अखबार बिना नागा पढ़ा करते थे और सबको ताजेसे ताजे समाचार बताया करते थे। राजनीतिमें कांग्रेसी, धर्ममें मनासनधर्मी और विद्यामं स्वाधंशास्त्री थे। तबीयत भी अच्छी पायी थी। दूकानपर आकर बैठ गये और बोले, आज बाबू साहब बड़े सोचमें पड़े हैं, क्या फिर स्वराज्य संग्रामकी तैयारी है क्या ?

चण्टाराम बोलं, संग्रामकं लिए सीच करनेवालं जीवोंमे में नहीं हूँ। अभी ललकार हो तो फांसीके तक्तेपर झूल जाऊँ।

पाठकजीने पूछा, तब वयों चेहरा उतरा हुआ है।

घण्टारामं नहा, एक घरेलू मसला या गया है। मं वकरी विभिन्नेका विभार कर रहा हूँ। एक खरीदनंके सम्बन्धमं बात भी हो चुकी है। मेरे घरमं कहती है कि गाय रखो। भला पाठकजी आप ही बताइयं। बकरी और गायका बया गुलना। वकरी सर्ता, उसका दूध लाभकारी थार महात्माजी डसे पान करते हैं। पाठक जो आप ही बताइयं गाय बकरीसे अधिक उपयोगी कैसे हो सकती है। किसी युगमं गाय उपयोगी रही होगी किन्तु अस उतनी उपयोगी नहीं है।

पाठकजीने घण्टारामकी भीर व्यानसे देखा भीर बोले भाग समयके बहुत पीछं रह गये। भाग जानते हैं दुनियामें क्या हो रहा है। धण्टारामने कहा क्यो क्या कोई नयी बाल हुई है।

पुण्डरीक पाठकने कहा कांग्रेस कमेटीकी और से प्रमेरिकामे बहुत लिखा पढ़ी हुई ग्रीर यहाँसे जो नेता वहाँ गये उन्होंने बड़ा प्रयत्न किया। उसका परिणाम यह हुमा कि अमेरिकाके डाक्टर गोटाके परिश्रमसे गाय और बकरीके संयोगसे एक नया पशु निकाला गया है। इसका आधा बड़ गायका है, आधा ककरीका। मागेके दो चन गायके हैं, पीछके बकरी के। और विशेषता यह है कि वकरी वाले धनसे बकरीका भीर गायवाले धनसे गायका दूध निकलता है। कांग्रेस मण्डलीमें इस पशुका बड़ा स्वागत हुमा है। यह हिन्द्रम् सिलम एकताका भी प्रतीक है। अभी अमरीकासे केवल छः पशु माये हैं। कांग्रेसकी बोर से इसे अधिक संख्यामें उत्पन्न करनेकी उपवस्था हो रही है। अभीसे नाम लिखा दें तो बापकी मी मिल जायगा। कांग्रेसी लोगोंको पहले मिल कर और लोगोको यह पशु बेबा जायगा।

घण्टाराम तो मानो कोहेनूर हीरा पा गये। तुरन्त कांग्रेसके सध्यक्षके पास पत्र लिखा कि आप लोगोंके प्रयत्नसे बकरगैया उत्पन्न की गयी है उसे मेरे लिए एक मेजों। में पुराना कांग्रेसी कार्यकर्ता हूँ। जो मूल्य होगा बूंगा। बीर घरपर बौढ़े गये बोले—अब मबड़ानेकी बात नहीं है। तुम भी प्रसन्न, में भी खुवा। बकरगैया था रही है।

# बेवफाई किसकी

चन्द्रमूषण एक कालेजमें बर्जनके प्रोफेसर थे। परन्तु उनके ह्रुद्यम शुष्कता न थी जैसे नारियलके कठोर अवगुंठनके भीतर शीतल जल रहता है। कलाके वह पढ़ोसी ही नहीं थे, प्रेमी भी थे। यदि प्रेमिका सुन्दर हो, पढ़ी हो, हँसमुख हो, कोमल और ह्रुद्यवाली हो, समवयस्का हो, भीर हो उसी जातिकी जिसमें जन्म लेनका अपने को भी गौरव प्राप्त हो तब तो जीवनके आनन्द-सागर की असीमका क्या कहना !, मानो जेठके मद्दीनेमें कोसोंकी मंजिल पैदल तब करता हुआ पियक हो और उसके सामने सोनेके जिलास में कालपीकी मिश्री का शरबत हो जो बर्फसे शीतल किया हो और जिसमेंसे गुलाबकी सुगंध की लहरें उठ रही हों। कला, चन्द्रमूषणके लिए ऐसी ही थी।

यह लोगोंकी समझमें आ सकता था कि जिन्ना पाकिस्तानकी पकड़ छोड़ बेते, यह भी माना जा सकता था कि बीमें बनस्पतिकी मिलाबट बंद हो जायगी और इस बात पर भी विद्वास जम सकता था कि प्रगतिबादी लेखक ईस्वरके उपासक हो गये किन्तु यह किसी को विद्वास नहीं हो सकता था कि कला और चन्द्रमूषण विवाहकी गाँठमें न बँध जायँगे। चन्द्रमूषणके हृदयमें कलाका सुन्दर मुखड़ा वैसे ही स्थापित हो गया था जैसे सारमाथमें ध्रशोककी लाट। वह उस विकका स्वर्णम सपना वैस रहे में जब प्रणमकी मृदूट मुन्य

में दोनों वैसे ही बैंघ कर एक हो जायेंगे जैसे बालू और सिमेंट।
कला अपनेको चन्द्रभूषण की ही ओर झुकी पाती थी। जब कला उसके साम आती थी तब उसके नयनोंकी पुतिनयोंके संचालनसे, उसके निश्वासोंकी उष्णतासे, उसके प्रातःस्नाम जलजात-से कपोलोंकी रंगीनीसे यह परिणाम निकलता था कि वह चन्द्रभूषण के जीवन पथकी लालटेन बनेगी।

चन्द्रभूषण उस शुभ दिनकी प्रतीक्षा ही कर रहा था जब वह और कला विजलिक गरम और 'डे तारके समान एक-दूसरेसे अन्योन्याश्रय संबंध स्थापित करेंगे कि एक दिन उसके कानमें यह समाचार पड़ा कि कला चन्द्रभूषणका मूषण न होकर किसी डिप्टी साहब के गले का हार बनेगी। यह किसे विश्वास हो सकता था कि हिटलरने संन्यास ले लिगा है, या चरचिल साहब काशीकी पंचकोधी करने आये हैं भगवा रामतरोईके पौधेमें कटहलकी कलम लगी है। उसी भौति चन्द्रभूषणको विश्वास न हुआ। उसने पत्र लिखा। उसर शाया—'विवश्व हूँ, कलेजेको कुचलकर जीवनकी साँसें गिन रही हूँ....।

फिर पत्र गया—'विद्रोह करो, प्रतिकार्से स्मरण करो। एक स्यक्ति मृत्यु झौर जीवनके बीच पड़ा है।'

इसर मिला-साहस नहीं है। लोकलज्जाकी विमीपिका कस्पित करती है।

फिर पत्र गया-- स्वार्थके मोहक बोक्स प्रेमके कोमल प्रसुनको कुचल रही हो, क्ष्मकी सकायोंय ने स्नोहकी रसीली ज्योति छीन ली।' उत्तर मिला—'बन्याय न करो, मुझे गलत न समझो। माता-पिताकी बाजा, समाजकी व्यवस्था, संसारके बासन और विपत्ति के संधनके सम्मुख लाचार हूँ...पीड़ाके विषको पी रही हूँ—शिव बन रही हूँ...।'

फिर पत्र गया, 'सूठ--यपनेको घोखा न दो। मुझसे मिला।' कोई उत्तर नहीं। फिर पत्र गया, फिर पत्र गया, फिर पत्र गया; कोई उत्तर नहीं।

चन्द्रभूषणने योगवाधिष्ट नहीं पढ़ा, गरुहपुराण नहीं पढ़ा, भतूंहरिशतक नहीं पढ़ा, पर वैराग्य हां गया । तंसारसे नहीं, स्त्रियोंसे ।
तीसरे दिन एक साइनवोर्ड बनानेवालंक पास गया । बड़े मोटे
प्रखरोंने निखवाया, 'स्त्रियोंका कभी विस्तास न करों' और अपने
कमरेंमे टाँग दिया । जो उससे मिलने माता उसके सामने स्त्रियोंकां
बेवफाई पर एक भाषण अवस्य देता । और उसके तकके सामने
पुलसीदास भी होते तो रामायणको फिरसे दोहराते और शेक्सपियर
धर्मा जाते । दर्जेमें पढ़ाते समय—संसारकी सारी ुराइयोंकी जह
वह स्त्रीको ही बताता ।

विवाहका तो कोई प्रश्न ही नहीं, स्त्री खाति उसके लिए वैसी मळूत हो गई जैसे विदेशोंमें हिन्दू जाति । अपने लेटर पेपर पर भी उसने वही वाक्य छपवाया । चन्द्रमूलणका कहना था, यह विश्वास किया जा सकता है कि विजलीका करेंट लगनेसे मुद्दों जी उठेंगा, यह विश्वास किया जा सकता है कि अरबमें सफेदा धाम फलमें चगा और इसका भी विश्वास ही सकता है कि मनुष्यके सिरंपर बालकी जगह गेहूँके पौषे तगने लगे परन्तु किसी स्त्रीकी बातांका विश्वाम नहीं किया जा सकता।

यही भवस्था थी चन्द्रभूषण ठौर-कुठौर भपने इसी सुत्रका भाष्य करता था। इसीका प्रचार उसने जीवनका ध्येय बना किया। इसका प्रभाव यह हुन्या कि चन्द्रभूषणका मस्तिष्क कमछः उस सीमा की घोर विकास करता चला गया जिसे साधारण मानव अपनी मिल्यकी बोलचाल में पागलपन कहता है।

भले बादिमियोंका कहना है कि जैसे राजनीतिक बादोलनका परिणाम जेल है, पढ़नेका परिणाम बेकारी है, कविताका परिणाम किन्सिसम्मेलन है, उसी प्रकार प्रेमका परिणाम पानलपन है। कोई संयोगमें पानल होता है, कोई वियोगमें पानल हो जाता है। परम्बु होता है अवस्य।

चन्द्रभूषणने प्रेम किया, भीर पागलपनको स्वयं बुलाया परस्तु दवा घरवालोंको करनी पड़ी। जैसे लड़ते थे हिन्द्र-मुसलमान---मगर न्याय करना पड़ता था मैंगरेजोंको। जनके एक संबंधी लखनऊ में रहते थे वहीं लोग उन्हें ले गये। यों तो पागल लोग भागरा या बरेली जाते हैं, परन्तु ये थे प्रेमके पागल। इनके प्रारक्ष्यमें सखनऊ जाना बदा था।

हकीयने देखा, शाक्टरने देखा, सबकी राय यही हुई कि इन्हें पूरा भाराम दिया जाय और कुछ औषधियाँ भी दी गईं। चन्द्रमूपण की सेवा तथा उपचारका काम सौंपा गया सीमा को। शोमा इनकें संबंधीकी स्त्रीकी छोटी बहन थी। शोभा यहीं पढ़ती थी। पहले-पहल जब शोभा गिलासमें दवा लाई तब चन्द्रभूषणने कहा—'में कभी किसी स्त्रीके हाथसे दवा पी नहीं सकता।' परन्तु जिस गोमतीके जलसे सरकूजे इतने मीठे हो जाते हैं उसी गोमती के जल ने शोमाकी वाणीमें भी मिठास घोल रक्खी थी। उसने कहा—'श्रम्था में नहीं पिलाऊँगी, में रख देती हूँ—ग्राप पी लीजिए।' यह बात चन्द्रभूषणने किसी प्रकार मान ली। उसने यह भी कहा—'तुम मेरे सामने सिवाय दवा लानेके श्रीर कभी न श्राया करो।' शोमाने कहा—'कभी न श्राऊँगी।'

संध्या समय चन्द्रभूषणको नौकर टहलाने ने जाता था, उस समय शोभा उनका बिस्तरा ठीक कर जाती थी। उनके कपड़े ठीक कर जाती थी, जैसे विश्वामित्र जब तपस्यामें मग्न थे तब मेनका पेड़पर हलवा लपेट जाती थी।

धीरे-धीरे चन्त्रभूषण अच्छे होने लगे। उनके मस्तिष्कका पारा स्थिर हो चला था। शोमा अने भी उनके सम्मुख दवा लानेंके सिवाय कभी नहीं आती थी। परन्तु बगलके कमरेमें कभी संघ्याको सितारपर यमनकी गत छड़ देती और कभी देशकी। कभी-कभी तड़के जब बाहट पा जाती कि चन्द्रभूषण जाग्रत ग्रवस्थामें है तब मंद-मंद स्वरमें मालकोश गाती। चन्द्रभूषणके हृदयमें उठली एक टीस परन्तु वे उससे सन्मुख न आनेंके लिए कह चुके थे।

त्रोभाको देखकर अब चन्हें कभी-कभी उससे बात करलेकी इच्छा होने जगी। पुराना वाब घर चुका था और शोभा भी सुन्वरताका इमक थी। छायानादी किन-सा शरीर, वियोगकी भविधिसे लंबे केश; चंपक वर्ण, मुखपर भाँखें ऐसी शोभित थीं मानो सुवर्ण-सिंहासनपर नीलमके राम भीर कृष्ण बैठा दिये गये हैं। अवरोंमें हास छिपा है जैसे किन-सम्मेलनके निर्माणमें किराया छिपा रहता है और वाणीमें मिठास ऐसी थी जैसे किसी सिनेमा स्टारका पत्र।

चन्द्रभूषण अच्छा हो गया। दूसरे दिन सबेरे वह काशी लौट जायगा। संघ्याको योभा गिलासमें दवा रखकर जाने लगी। चन्द्रभूषणने कहा---'में कल सबेरे चला जाऊँगा।'

शोभाने पूछा-- 'क्या ग्राप चंगे हो गये।'

'हाँ, डाक्टरने जानेके लिए कह विया'—चन्द्रभूषणने कहा। 'अच्छा, तो मुझे भूलिएगा नहीं कोभाने खिलखिलाते हुए कहा। 'मैं तो किसी स्त्रीकी याद नहीं करता, यह मेरा सिद्धांत हैं' बड़ी गंभीरतासे चन्द्रभूषणने कहा।

शोभाने मुसकराते कहा, 'हाँ सिवाय अपनी स्त्रीके और किसी स्त्रीको याद करना उचित नहीं हैं।'

'मेरी तो स्त्री नहीं है।'

'हो जाना कौन कठिन है।'

'हाँ यदि तुम..' फिर चन्द्रभूषण एक गया। मनम सोचने लगा, शोमा मेरी हो जाय तो सुसी हो जानेकी संभावना है।

शोमाके वेहरेपर जान पड़ा किसीने लाल रोशनाई पोत दी। श्रपनेको सँमालकर भीर हुँसती हुई बोली, 'मेंने सी प्रण किया है, विवाह नहीं ककेंगी।' 'क्यों ?'

'सबेरा होता है क्यों ? वास उगती है क्यों ? रसगुरुला गोल होता है क्यों ? मेरा मन और क्यों — यह कहकर हँ सने लगी।

(१) चन्द्रभूषण घर लौटे। सब लोगोंने इनके पिताको सलाह दी कि इनका विवाह कर देना ठीक है। डाक्टरोंकी भी यही राय हुई। लोगोंने कहा विवाहसे दिमागसे सभी रोग दूर ही जाते हैं। मस्तिष्कके रोगोंके लिए यह भ्रमृतधारा है। जैसे गंगाजलसे सब पाप दूर हो जाते हैं वैसे विवाहसे सब फितूर गायब हो आयेंगे। पिताको यह सलाह पसंद धाई। चन्द्रभूषण तटस्थ थे जैसे गत महायुद्धमें टरकी और स्पेन। परन्तु जब उन्होंने सुना कि जलनककी घोमा ही उनकी वधु बमेगी तब उन्होंने सुना कि जलनककी घोमा ही उनकी वधु बमेगी तब उन्होंने सुना कि जलनककी

विवाह हो गया। वचू घर आ गई। रातका समय था। एक कुर्सी पर शोमा बैठी हुई थी, सामने चन्त्रमूषण। चन्त्रमूषण ने पूछा, 'अच्छा बताओ सुम तो कहती थीं कि विवाह करूँगी ही नहीं,।' शोभाने अधरींसे पाटल-प्रसून विखराते हुए कहा- 'सुन्हारा ही सिद्धान्त है न कि स्त्रियोंका कभी विश्वास न करना चाहिए?

चन्द्रभषणमें साइनबोर्डकी ग्रोर देखा। सीक्षकर उसे दरवाजेके बाहर फेंक दिया भीर सारे लेटर-पेपर चूल्हेमें डाल दिये। उन्होंने बीमाका हाथ पकड़कर कहा-- पूर्वोका गी'।

#### करजनी बरात

संसारमें क्यासे क्या हो जाना कोई नयी बात नहीं है।
जन्दर उछलते-उछलते आदमी हो गया! सगवान रामचन्त्र गये
यज्ञ-विध्वंसियोंका नाज करने, पागये सीता! अंग्रेज आये भारतकी
सेर करने, पागये राज्य! सदा ऐसा ही होता रहता है। मैं
भी ऐसे ही एक जगह गया। गया किसी और कामसे, रंग कुछ
भीर ही उपस्थित हो गया! गया एक बरात। बरात जाना और
रणक्षेत्रोंमें जाना बराबर है। रणक्षेत्र तो है ही। विजय करने तो
लोग जाते ही हैं। परन्तु मैं जिस बरात में गया, वह एक विचित्र
बरात थी। ऐसी घटना उपस्थित हो गयी कि हमारी तो यहीं
समाधि बन गयी होती, परन्तु श्रीमती थीं किसमतवर! और
उस समय मगवान् सीरसायरमें सो नहीं रहे थे, जाग रहे थे के

मेरे पड़ोसमें मेरे एक भित्र रहते थे। सूर्यवंशी ठाकुर थे भौर स कारण सदा सूर्य भगवानकी इतनी इज्जत करते थे कि सूर्योदयसे गहले कभी नहीं उठते थे। यों तो भावमी सीधे थे, सज्जन थे, सहृदय थे, सोशल थे, साथ ही सम्पन्त भी थे; किन्तु बरातमें उनका ज्यवहार जी मैंने देखा, उसे देखकर विश्वास हो गमा कि भभी भारत वीरास नहीं ही गया है; दिलेरोंका दल अभी भी कभी-कभी काम पड़नेपर विस्वाई दे आता है। ठाकुर साहवके होनहार बालकका विवाह पड़ा। सुपुत्रजी छठे दर्जों सभी सिर्फ एक वार फेल हो चुके थे और वीरतापूर्वक डटे थे। मुझे भी निमन्त्रण दिया। निमन्त्रण तो लोग दिया हो करते है, परन्तु उन्होंने बड़ा सनुनय-विनय किया। ठाकुर साहब वकील थे। वकीलोंकी बात लेखकोंको न मानना भयंकर है; मालूम नहीं, कब डिफेमेशन चले और उनकी सावश्यकता गड़ जाय! कित पड़को महादशा थो, में नहीं कह सकता। मेने जाना स्वीकार कर लिया। उसो बरातके बादसे गेरा ज्योतिषणर विश्वाम हो गया स्रोर गुझे प्रव कभी बरातके जाता होता है, तब अपनेको किसी डाक्टरको और आनो कुण्डनोको किसी ज्योतिष्ठीको दिखला लिया करता हैं।

गरमोका दिन था। १२ बजे दिन ठीक गाड़ी खुलनेका समय था। मने आदिमयोंका यहां, यह अर्थ है कि घरसे बारह बजे निकलिये मौर दस बजेसे तैयारी कीजिये भौर रातने की बजेसे उसकी चिन्तामें रिह्मे। नौकरको मेजा कि स्टेशन चलनेके लिये गाड़ी लाओ, तो उस दिन बनारसमें गाड़ी बिना अधुद्धियोंकी हिन्दी की पुस्तक हो गयी थी; मिली ही नहीं। वह परदे-दार एक्का लाया। मैने कहा, 'यह क्या!' नौकर बोला—सरकार 'इसमें लू न लगेगी।' मैंने भी सोचा चली अच्छा ही है, जल्बीमें एक दरी, एक चादर, एक लोटा, एक छोटेसे सूट-केसमें मामूली सामान लेकर एक्केमें बैठ गया। ज्योंही घोड़ा पच्चीस गज चला होगा कि ऐसा झींका नूता आया कि मैने तो समझा कि बेयुवियसके मूंह्मर खहा

हूँ। 'पद्माकर' का वह टुकड़ा 'पावक-सी मनी फूँकन लागी' साकार मेरे सामने खड़ा हो गया। मैने सोचा, मर जानेसे स्त्री-सा बनकर चलना कहीं भ्रच्छा है। एककेवानसे कहा—जल्दी पर्वा गिराभ्रो।

में स्टेशन पहेंच गया। पचास-साठ श्रादिमयोंकी बोली थी। उसमें दस-बारह तो लाठी लिये ऐसी शक्तके थे, मानी पिण्डारियोंका दल डाका डालने जा रहा है। मगर सैरियत इतनी थी कि उसमें कुछ ग्रादमी भी थे। एक डब्बेमें हम लोग बैठ, कुछ लोग घर-उधर इसरे डब्बोंमें बैठे । ऐसे अवसरोंपर महात्मा गांधीनाला पुराना सिद्धान्त सब लोग मानने लगते हैं और तीसरे दर्जेमें चलनेके पक्षपाती बन जाते हैं। ठाकूर साहबने उसी सिद्धान्तकी शरण ली भीर हम लोगोंको तोसरे दर्जोंमें ही चलना पड़ा। मैं रेलमें बैठा था कि 'नेह-भरी नागरी'की 'दिया-बातीसी' देहमें, कह नहीं सकता: विगत पत्वह दिनोंमें जो कुछ साया था, पसीना होकर वह गया। यदि ि गामका भाष बन सकता तो बन गया होता। सात बजे सन्ध्याके बाद कुछ ठण्डी हवा धाने लगी थी। धव जरा झपकी लगी ही थी कि प्रलयके समान एक हलनभना कुछ चोर सुनाई विया। सम्मवतः जितने भादमी बरातमें ये, गाड़ीके एक छीरसे दूसरे छोरतक चिल्ला उठे, 'स्टेशन था गया', मानो मूकम्प था गया! मन हो था कि इसी नाड़ीमें कैठे रहें; लीग समझेंगे छूट गया, मगर बुरा हो इस 'नैतिक़ता और समाई' का । यूरोपियनोंकी भौति हुम लोगोंको भी 'ड़िपल्रोमेसी' की विक्षा बचमनमें नहीं दी गयी। ् अरातः ब्रुद्धरं गयी । मनुष्योसे अधिक असवाव या । उर्धरसे

कुछ लोग ग्रगवानी करनेके लिये आये हुए थे। उन्होंने कहा कि रातको राहमें चोरी-डाकेकी भय है; कितनी बरातें लुट गयी है। ग्राप लोग इस समय यहीं रहिये। प्रातःकाल जलपान इत्यादि करके ठण्डे-ठण्डे चले चलेंगे; तीन ही कोम तो है।

इतनी बड़ी बरातको भी लूटका डर, जहां सब बीर चौहान बांके! में तो चाहता ही था कि सो रहूँ। लोगोंने प्लेटकामंपर ही दरी-दुपट्टा, जो जिसके पाम था, बिछाया और दिन-भरकी नर्कके समान गर्गीके बाद जो ठण्डी हवा ग्रायी, तो मानो सत्त्वो बाद कचालू लानेको मिला। आघ घण्टेके भीतर सब लोग खरीटे भरते लगे। दूरसे मालूम होता था कि छोटा-मोटा इंजन फुककार रहा है।

श्रभी-श्रभी श्राँख तगी थी कि किसीने श्रांकर मुझे जोरसे हिलाया। में समझ गया कि लूट हो रही है श्रीर डाकू मेरे ऊपर सवार हैं। जग गया, मगर श्रांस खोलनेकी हिम्मत नहीं पड़ती थी। कलेजा टूटी फोडंके इंजनकी तरह शक-धक कर रहा था। में श्रांस मूंदे कह रहा था, 'जय जय जय हनुमान गोसाई। किसी श्रांवाजने धीरेंसे कहा, 'अरे जरा उठो।' मुझे कुछ परिचित श्रांवाज मालूम हुई। डरते-डरते श्रांख जो खोली सो हमारे साथके बराती राघरमण्जी थे। श्रांप कालेजमें पढ़ते थे श्रीर हमारे बड़े मित्रोंमें थे। देखकर कुछ ढाढ़स हुआ। उन्होंने हाथमें एक छोटी-सी शीशी दिखजायी, जिसपर जिसा हुआ था—'बाल उड़ानेका तेल'। में उठ बैठा; यह क्या बात? किसी भोजमें कोई कोल्ह लाकर रख दे या किस-सम्मेजनमें समापतिक साथे। पानकी रिकाबीक स्थानपर

भोवीकी इस्त्री लाकर रख दे या मूर्वेकी अर्थीके साथ मूमल लेकर कोई चले, तो क्या तुक हो सकता है? बरातमें बाल उड़ानेका तेल किस बुभ शकुनमें काम आयेगा, मैं नहीं समझ राका। बड़े आक्चमें मेंने पूछा—'यह क्या होगा?' राघेरमण बोले, 'घरे उठो तो बता दूं'। फुछ प्रचम्मेमें, गुछ इड़िसलाहटमें में उठा। यह एक हाथमें शीबी लिये, एक हाथसे गेरा हाथ पकड़े जिधर बराती सोये थ उधर ले नये।

बराती लोग बेसुष सो रहे थे। यदि मैं पहलेसे जानता न होता तो गही समझतो कि कबरिस्तान में विना कन्न मुद्दें लिटाये हुए हैं। राधेरमणने लोगोंकी मूंब्रॉपर वही शोशीवाता धर्क टपकाना आएम्म किया। जल्दी तो की ही। किसीकी मूंब्र्यर चार बूंद गिरी, किसीकी मंद्र्यर पाँच। सारी शोशी समाप्त हो गयी। शोशी रेशवे लाइनपर फेंककर हमलीग ध्रयने-ध्रपने स्थानपर आकर सा गये।

कोई चार बज रहे होंगे कि लोगोंने जागना ग्रारम्म किया।
लोगोंने सोचा कि चलनेमें देर हो जायगी, यहींसे सब लोग मुँह-हाथ
घोकर चलेंगे। कुएँपर नौकर ने पानीका काढ़ना ग्रारम्म किया।
घीरे-धीरे लोग लोटा लिये कुएँपर बाबे? लोटा मांजा। फिर
हाथमें पानी लेकर जो एक सज्जनने मुँहपर हाथ फेरा तो उनके
हाथमें मुझ बाल दिखाई दिये। वह घबराये, यह नया! दूसरे
सज्जनके हाथमें भी बाल ग्रा गया। यह क्या! फिर तो महात्मा
गांघीकी जयकी तरह 'यह क्या' 'यह क्या' के नारे लगने लगे।
जिसकी देखी वही हाथपर छोटे-छोटे कुछ बाल का समूह लिये 'यह
क्या' की माला जप रहा है! ग्रजीब दृश्य ही गया। हाथ में

मूं छ के टुकड़े लिये एक-दूसरेका चेहरा देख रहे हैं। इधर मूं छ में कुछ-कुछ सफाई हो गयी थी, उधर माकाशमें भी कुछ-कुछ सफाई हो चली थी। एक-दूसरेके चेहरेको लोगोंने देखा भ्रीर फिर वहीं, 'स्ररे यह क्या' की सदा आयी! एक-दूसरेका चेहरा देखना था कि धाइनेकी मांग हुई। कोई इसरेके चेहरेका वर्णन नहीं कर रहा है, सब ग्रपना चेहरा देखनेकी घवड़ा उठे हैं। मुर्दा देखकर जैसे लोग 'महादेव, महादेव' पुकारते हैं, उसी मांति लोगोंने 'ब्राइना-आइना'की पुकार की। जितने बराती थे उतने आइने कहाँ? कोई अपना वक्स खोलने दौड़ा, किसीने नाईकी खुशामद की। ग्राइना छीननेका संप्राम जारी हो गया। इसके बाद ही 'तीसरा स्टेज' ग्रारम्भ हुन्ना, ब्रयात् हिन्दी, उर्दू, और हिन्दोस्तानी एकाडमीवाली हिन्तोस्तानी भाषा में गालियोंकी वर्षा आरम्भ हुई। लोगोंको मालूम तो हुआ नहीं कि किस सुयोग्य सज्जनका यह सरकार्य है, इसलिये केवल सर्वनामका ही प्रयोग हो रहा था। सब लोग कुँएके फिनारे खड़े थे। किसीकी टेकुएके समान मूँ खरी, जो एक झोर गायब हो गयी थी, केवल एक झीर बिच्छी के धाइके समान खड़ी है। किसीकी मूंछ बीचमें साफ हो गयी है और दोनीं भीर तराज्के पल्लेके समान लटक रही है ! किसीकी म् खपर जो बेतरतीब बंदें गिरीं थीं, उसमें जालीका मजा आ गया ? संक्षेपमें, जितने चेहरे, उतनी मूँ हों हो गयीं। नये-नये फैशनकी मूँ खें लोगोंके चेहरेपर जमी थीं!

ठाकुर साहबका हाल लिखना मानी लक्ष्मण-परगुराम संवादपर एक महाकाच्य लिखना है। झारतीय भाषाश्रोक कोषोंमें कोई गाली न रह गयी होगी, जो उन्हें याद रही हो और प्रयोग न किया हो। लाठी लेकर सामने खड़े हो गये श्रीर ललकारा कि जिसका काम हो, सामने चला श्राये, नहीं तो खून-खराबी हो जायगी।

इघर यह राय हुई कि इस प्रकार मूंख लेकर चलना बहुरूपियोकी बरात निकालना है, ाकुरोंकी नहीं। लोग बैठ गये और सबके
चेहरेपर मूंखोंकी रही-सही जड़ पुराने रस्मोरिवाजकी तरह साफ कर दी
गयी। जिनके पिता जीवित थे वह उसी नवीन ढँगकी मूंखें लिये चले।
ऐसे कम लोग थे। बातकी बातमें सारी बरात करजनका परिवार हो
गयी! बरातमें इस प्रकार मूंखें मुड़ाकर चलना शायद अशुम माना
जाता है, इसीजिये ठाकुर साहबका पारा चढ़ा, जैसे बिना बेकका हवाई
जहाज चढ़ता है। ठाकुर साहबका परा चढ़ा, जैसे बिना बेकका हवाई
जहाज चढ़ता है। ठाकुर साहबको स्वयं अपनी परमित्रय मूंखोंका मुख्डन
कराना पड़ा। एक तो यह अशुम बात, दूसरे समिवयाने में अब किस
चीजपर ताव विया जायगा, क्या ऐठकर सड़कीके पितासे बातें की
जायगी? यह विचार उन्हें काढ़े खाता था। सब लोगोंका हाथ होंठतक
जा-जाकर बैरक्न लौट माता था। ताबवावी चीज ही न रही!

जब लोग कुछ धान्त हुए, मैंने समझानेकी चेष्टा की; और ऐसा करनेवालोंको मेंने बुरा-मला कहा। मैंने यह भी राय दी कि यदि बहुत आवश्यकता हो तो एक द्वेनसे कोई बनारस मेज दिया जाय और दो-तीन वर्जन मूँ खें लेकर चला आवे। इस सीधी-सादी रायपर मूझसे, मालूम नहीं क्यों, लोग बहुत रंज हुए। मेंने यह भी कह विया कि घबड़ा- मैंकी क्या बात है, लोग समझेंगे कि सब नयी रोधनी वाले हैं, मूँ खोंका भैंकीर साध कराकर आये हैं। उस गाँवमें यह पहली करजनी बरात थी।

# मङ्गलग्रहकी युवतीसे मुलाकात

कालेजका नया भवन बन रहा था और वस्तुओं के साथ लकड़ी की काफी आवश्यकता थी। गोरखपुरके एक ठेकेदारसे लिखा-पढ़ी हुई थी और बैगन-साखू वहाँसे मँगवाना निश्चित हुआ था। सम्यता की नयी दौड़में ज्यापारमें ईमानदारीका वही मानदंड है जो सिगरेट सलाईका। मुझे आजा हुई कि तुम जाओ, अपने सामने लकड़ियाँ लदवा दो। यहाँ लोगोंको सन्देह था कि कहीं दागी, कच्ची, घुनी लकड़ियाँ न लद जायँ।

गोरखपुरसे कुछ पहले कुसुमी स्टेशन पड़ता है। वहीं बरगय-राम पंजाबीका लकड़ीका बड़ा कारोबार होता था। वहीं लकड़ी लदवानी थी। मैंने पत्र लिख दिया था। छः बजे सबरे गाड़ीसे उतरा। वहाँ पंजाबीका नौकर श्राया था। उसीके साथ में वहाँ चला गया जहाँसे लकड़ी श्रानेवाली थी। कुसुमी स्टेशनसे लगमग छेड़ मील उत्तर बरगवरामकी छावनी थी। छावनीके श्राम-पास तीरा-चालीस मकान थे, जिनमें श्रधिक इनके यहाँ काम करतेवालों के थे। बो-तीन दकानों थीं और चारों श्रोर जंगल था। बौतोंके बीच जमीन के समान यह छोटी बस्ती थी। यों दिन गरमीका था, किन्तु वहाँ सात बजे सबरे भी जैसा जान पड़ा मानो फागुनकी हलकी सरबी हवामें भीनी हो, जैसे श्रोवलटीनमें श्रण्डा भीना रहता है—है भी, नहीं भी है। जलपानके लिये बरगवरामके नौकरने एक गिलास सस्सी बहीकी सामने रखी। गिलासकी कैंबाई एक फुटसे एकाथ ही इंच कम रही होगी। मेरे लिये उतनी लस्सी पी जाना उतना ही किंटन था जितना भिकके लिये लोहेमें छेद करना। जैसे कपड़ेकें बक्समें अधिक से अधिक टूंसकर कपड़ा रखना कला समझी जाती है, उसी प्रकार मेहमानके पेटमें अधिकसे अधिक मोजन टूंसना अतिथि-सत्कार है। किसी प्रकार चौथाई पीकर जान छुड़ायी। पता चला कि सभी तीम दिन और लगेंगे। ग्रहतीरें चीरी जा रही हैं। ग्रहतीरें आदमों चीर रहे थे इसलिये काम बीरे-धीरे हो रहा था। आदमीका सब काम धीरे-धीरे होता है। ग्रंध सम्य होनेमें भी उसे विलम्ब हो तो बबड़ाना नहीं चाहिये।

सोमवारको में पहुँचा था। मंगलका दिन था, मुझे बच्छी तरह याद है। दो-तीन बजेके लगमग में टहलने निकल गया। बूढ़ों और बेकारोंके लिये टहलना ही सबसे महत्वका कार्य है। प्रकेले हो तो भीर भी अच्छा होता है। कुछ व्यय नहीं होता। किसीसे बात नहीं करनी पड़ती। इसलिये अपनी मूर्खता प्रकट होनेकी कोई सम्मावना नहीं होती। किचर और कितना में चला कह नहीं मकता। इतना अवस्य था कि में जंगलमें कुछ दूर तक चला गया था। एकाएक सामने छोटा मैंवान दिखायी पड़ा और उसके बीच उज्ज्वल चमकती छोटी दील दिखायी पड़ी। स्येंकी किरणमें एसा जान पड़ा कि पानी नहीं पारेकी झील है प्रथवा चाँदीका निजाल थाल रखा है। चारों स्रोर हरे-मरे वृक्षोंका वन और उसके मध्य एसी चमकती झील मानी कूष्णके वक्षपर कौस्तुम पड़ा है। यह सोचा भी नहीं कि जम्ह चलना है, उसी योर वल पड़ा। सौ गज दूर में रहा हूँगा कि देख पड़ा, वह झील नहीं है, किसी चमकती धातुका बड़ा गोल डब्बा है। डब्बा कमसे कम सौ फुट लम्बा चौड़ा रहा होगा। बुद्धि समझ न पायी कि यह क्या है! आँखोंने समझा धोखा है। मरुमूमिमें इस प्रकार भ्रम हो जाता है। मनमें कुछ मयका बीजारोपण हुआ। बुद्धिने कल्पनाकी सीढ़ीपर चढ़ना घारम्म किया। कल्पना झसीम है ऐसा लोग कहते हैं। किन्तु जो वस्तु सामने थी उसके सम्बन्धमें कल्पना भी लैंगड़ी हो गयी, आगो न बढ़ सकी।

मैं सोच ही रहा था कि क्या बात है कि एकाएक उसमें चमक बढ़ गयी भीर मेरी श्रांकोंमें चकाचींघ आ गयी। मेरे सिरमें चमकर आ गया श्रीर मैं गिर पड़ा।

कितनी देर बाद मेरी शांख खुली में नहीं कह सकता। मेरी शांख जब खुली, मेंने भपने को लेटा हुआ पाया। मैंने उठनेकी चेच्टा की किन्तु उठ न सकता। में बंधा न था। हाब पांव खुले थे। धरीरपर भी कोई बोधा न था। किन्तु उठ न सकता था। देख सकता था, सुन सकता था। जिस वस्तुपर में लेटा था वह दलदलके समान कोमल थी। सहसा कुछ ऐसी सुगंधि आयी जिसमें भगुर, खस और मीतियाकी सुगन्धि मिली हुई थी। वह अति मादक थी। इन विविध विचित्रताओंका में विक्लेषण कर नहीं पाया था कि सामने एक युवती था खड़ी हुई। उसके बाल महीन सोनेके सारके समान थे। उनकी लहरें और छल्ले देखकर जान पढ़ता था कि वे कोमल भी बहुत हैं। बेहरा बहुत सुडौल, खिलीनेकी माँति

रंग कन्धारी धनारके दानेके रंगके समान था। विशेषता यह थी कि चेहरेपर चार आँखें थीं। दो जैसे हम सब लोगोंको होती है, दो फनपटियोपर। श्राँखोंका रंग गहरा नीला था। उसमे सरलता थी. कोमलता थी, श्राकर्षण था। उसका चेहरा देखकर भयका श्राभास नहीं होता था। में प्राश्चर्य, उत्स्कता और मयकी लहरिकाओं पर ऊपर-नीचे हो रहा था कि उसने हाथ जोड़कर कहा-नमस्ते ! मीने देखा कि प्रत्येक हाथमें छः श्रॅगुलियाँ हैं। कलाइयाँ गील है। दाहिने हाथकी कलाईमें चौडी चड़ीके समान कोई मामुषण है। जिसमेंसे आगकी ली निकलती जान पहती थी। बायीं कलाईमें चनकते हुए हाथीदाँतकी चुड़ीके समान कोई आमुषण या जिसमें छोटे-छोटे रत्न जडे थे। यरीरका ऊपरी माग बन्द गलेके कोटके समान कपड़ेसे ढंका था किन्तु वह झाधी बाँहका था। कपड़ेका रंग हलका फिरोजी था श्रीर मखमल-सा जान पड़ता था। नीचेके मागमें पैटीकोट-सा वस्त्र था। इसपर फूल बनें थे। वैसे फूल इधर देखनेमें नहीं आते । कपडेमें चमक प्रधिक थी, मानो किसी तारका बनाहो । नीचे पाँच घोड़ेके टापके समान थे। उसका स्वर बहुत महीन था, जैसे बुलबुलका होता है। उसका नमस्ते शब्द तो शुद्ध था किन्त् उच्चारणसे पता चलता या कि कोई ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जिसकी वह भाषा नहीं है।

में उठकर कुछ कहना चाहता था कि उठ न सका। मेंने लेटे होडे नमस्तेका उत्तर दिया। मेरा प्रयत्न देखकर उसने कहा—'आप उटनेंकी चेट्टा न करें। आप उठ नहीं सकते। प्रयत्न विफल होगा। में जो पूछती हूँ उसका उत्तर देने की कुपा करें।' मैंने कहा-'में कछ नहीं समझ रहा हूँ कि में कहाँ हैं। में यह नहीं जानता कि ब्राप कोन हैं, और क्षमा कीजियेगा, में कुछ विचित्रताका भी यनुभय कर रहा हूँ।' उसने मुस्करा दिया। उसके श्रधर खुलने पर उसके दाँत दिखाई दिये! ये सब बराबर, लम्, नुकीले, श्राबदार मोतीके दाने जान पड़ते थे। उसने कहा--'हाँ ठीक है। मै प्रपना परिचय देती हैं। मैं भीर मेरे साथी वहीं रो श्राये हैं जिसे भाप मंगल ग्रह कहते हैं। हमारी भाषामें उसे स्वरवेन कहते हैं। जिसका अर्थ श्रापकी भाषामें स्वर्ग है। हमारे यहाँ ऐसे यन्त्र हैं जिनसे दूसरे संसारोंकी गतिविधि हम जानते रहते हैं। जिस समय महां पहले-पहल एटम बमका बिस्फोट हुना हुगारे यहाँके यन्त्रोंमे विचित्र कंपन हुआ। हुम लोगोंने खोज धारम्भ की। पता लगा कि घरती पर नुछ गड़बड़ है। इसके पहले हम लोग गमझते थे कि यह कोई प्रह है जहाँ छोटे-छोटे बीटे अथवा जन्त रहते हैं। इधर जब हम लोगोंने परीक्षा की तब जान पड़ा कि थोड़ी सम्यता यहां भी है श्रीरविज्ञान की भी कुछ जानकारी है।' मैंने कहा-'यदि यह संत्य है कि आप मंगल प्रहसे पधार रही हैं तो आपके आनेका उद्देश्य क्या है और मुझे क्यों पकड़ रखा है?' वह बोली---'बात यह है कि जब हम जोगांने निश्चय फिया कि पथ्त्रीपर जाना है सब पहले हम लोगों ने यहाँकी भाषा सीखी । प्रत्येक देशके हम लोग कुछ लोगोंको उठा लें गये। प्रापने प्रपने यहाँके पत्रोंमें पढ़ा होगा कि प्रमुक व्यक्ति लोप हो गया। उसका पता नहीं। हमी लोग उसे उठा लें गर्ये।

कई बार ले जाना बेकार हो गया। वह हमें सिखा न सके। इस समय हमारे यहाँ कसी, फेंच, अंग्रेजी, तथा हिन्दीकी शिक्षा दी जाती है—अपनी माषाके अतिरिक्त । एक षण्टेमें हम यन्त्रोंके सहारे कोई एक माषा सिखा सकते हैं। हमारे यहाँ जो सज्जन हिन्दी सिखा रहे हैं उनका यहाँका नाम मोलईराम है। हम लोग उन्हें रिगाट कहते हैं। उन्होंने हमें हिन्दी सिखायी है। वे हमारे विश्वविद्यालयके हिन्दी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि आप हिन्दीके बहुत बड़े साहित्यकार हैं।

उसने कहा—'मैने जो आपकों बुलाया वह इसलिए कि हमारे यहाँ हिन्दीकी पुस्तकें नहीं हैं। गुरमाट जो मौलिक पढ़ा देतें हैं उसीका ज्ञान है। हम लोग यहाँ किसी कार्यवश उतरे तो मैंरे समझा कि आप पुस्तकें ता देंगे।'

मेंने उत्तर दिया—आप जो कह रही हैं वह विचित्र जान पड़ता है। यह वाक्य समाप्त भी नहीं हुआ था कि वह मेरे निकट आ गयी। उसके मुझसे कोई डेढ़ फुडकी जीम निकल आयी। उसका सिरा दो भागोंमें था—िचमटेकी भौति ही उससे उसने मेरी नाक पकड़ ली। ऐसा जान पड़ा किसी नाकपर जलता अंगारा रख दिया है। मैं चिल्लाने लगा। उसने जीभ हटा ली और कहा—कभी स्वरवेनकी वातोंपर अविश्वास न करना। मैंने क्षमा माँगी और कहा—मुझे जानेकी आज्ञा दीजिये। वह बोली—'पुस्तक ला दो। हम मूल्य देंगे।' मैंने उत्तर विया—'यह जंगल है। यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। यहाँ पुस्तक कहाँ मिल सकती हैं।' उसने कहा—शाप अपनी पुस्तक ला हमें। हम मुत्त लौटा हंंगे। मैंने कहा यह मेरा घर नहीं। पाठ कर के लिये रामचरितमानस है वह ला सकता हूँ।

दुसरे दिन सबेरे में रामचरितमानस लेकर पहुँचा। उसके ग्राज्ञानसार किसीसे घटनाकी बात नहीं ,यतायी। उसने गुलसे रासवरितमानस लिया और अन्दर चली गयी। पाँच मिनटमें लोट मायी। बोली-इसकी प्रतिनिपि हो गयी। मैने पूछा- 'इतनी बढ़ी पुस्तकको इतनी जल्दी गतिलिपि? उसने कहा-हम लोग प्रतिलिपिकी मशीन साथ रखे हुए है, जिसके दारा कितनी भी नगी पुस्तक हो एक मिनटमें उसकी प्रतिलिपि हो जाती है। भौर फिर उससे प्रत्येक मिनट एक प्रतिलिपि बना ली जाती है। श्राप भी एक प्रति लेते जाइये। एक प्रति उसने दी। उरापे पृष्ठ सीनेके वरकके समान थे। वैसा ही रंग, पतला भी, पगकदार भी। किन्तु गो इने पर दृद्दते न थे। उसमेरी चन्दनके रामान गुगंध भी निकल रही थी। ग्रक्षर वैसे ही और उतने हो बड़े जितने पुस्तकमें थ। पुस्तक देनेके बाद उनने एक शोशो वा, निममें हरा हरा सरन पदार्थ था। उसने बताया इसका एक बूँद किसी वस्तुपर डाल दोगे तो यह सोना बन जायगा। इसके बाद उसने मुझसे कहा- इस समय ग्रब ग्रंथिक हम ठहर नहीं सकते। श्राप चाहे तो हमारे साथ चल सकते है।' एक बार तो इच्छा हुई कि चला यलूं, किन्तु उसकी जीशकी याद आते ही साहस टूट गया । मैने क्षमा मांगी । उसने मुखे बाहर कर दिया भीर क्षणभरमें वह इच्चा सी मील कपर उठकर लोग हो गया।

उस हरे पदार्थमें नेतृ नहीं से बनाया। दया समाप्त हो गयो। शोशी मेरे पूर्व है जीन देखे. स्कृते हैं। रामचरितमानस कलाभवनमें रक्षा के लिए है. हिया है।